# सचित्र शुद्धबोध 08 10 2005

DIGITIZED C DAC 2008-2006





संपादक-

श्रीनरदेवशास्त्री





विषय संख्या

पुस्तक संख्या

ग्रागत पञ्जिका संख्या ३,४,५५

पुस्तक पर सर्व प्रकार की नहीं।।नियां
लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से ग्रधिक
समय तक पुस्तक ग्रपने पास न रखें।

श्री भवानीप्रसाद जी हलदीर (बिजनीर) निवासी द्वारा पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी विद्यविद्यालय को सवादोहजार पुस्तक सप्रेम भेंट।



मान्यो धन्यो वदान्यो

गुरुगणगणनापूर्वगण्यो वरिष्ठः,

त्यागी द्रव्येषु, रागी

वुधजनसमितौ, वीतमोहश्च देहे ।

त्यक्त्वा लोकोभयं यः

स्वसुखप्रपगतो, येन त्यक्ता वयं हा !

शोच्या जाताः, स कश्चिद्द,

जयित यितवरः शुद्धवोधो महात्मा ।

हरिपुर-(भभुत्र्या) विहार-वास्तव्यः। श्री छेदीप्रसादशर्मा काव्यतीर्थः, व्याकरणाचार्यः।

### पुस्तक मिलने का पता-

१—श्री पं० हरिदत्त शास्त्री पंचतीर्थ महाविद्यालय ज्वालापुर २—पुस्तकालय महाविद्यालय ज्वालापुर ।



## सचित्र-शुद्धबोधानुक्रमागिका।

|                                               | पृ० सं० |
|-----------------------------------------------|---------|
| १—स्वामी जी के सहयोगी                         | . क     |
| २—त्राभार प्रदर्शन                            | ग       |
| ३—वाचकवृन्द् से                               | घ       |
| ४—समृति ग्रन्थ की ऋायोजना                     | च       |
| ५—सिंहावलोकन                                  | छ       |
| ६—पूर्वशब्द                                   | 8-8     |
| ७—संस्मरण व पत्र (संस्कृत व हिन्दी में)       | ?-63    |
| श्री गुरुवर काशीनाथ शास्त्री का पत्र          | 8       |
| पद्य पुष्पाञ्जलिः—श्री दिलीपदत्तोपाध्याय      | ३       |
| वे दिन-श्री हरिदत्तराास्त्री पंचतीर्थ         | . 48    |
| गुरुशाकपञ्चकम् काशीनाथ शर्मा काव्यतीर्थ       | . 8=    |
| अद्धाञ्जलिः —श्री छेदीपूसादशर्मा              | , 98    |
| शुद्धवाधमहिमा-श्री द्रव्येश मा                | २०      |
| त्राचार्याणां स्वर्यानम्-श्री लीलाधर शास्त्री | २५      |
| त्रहो त्यागः—श्री जोवनदत्तरामी                | २५      |
| भावकुसुमानि—महेन्द्रनाथ पटेल                  | 38      |
| गुर्वी गुरुभूमिः - अभयसिंह न्यायशास्त्री      | ३३      |
| कविता—चन्द्रदत्त शास्त्री                     | . ३५    |
| स्वामी शुद्धबोध - महामना मालवीय               | ३५      |
| मेरा दर्शनसाभाग्य—विद्याधर शास्त्री           | ३६      |
| धर्ममृर्ति स्वामी—पं० रविशंकरशर्मा            | 39      |

|                                           | पृ० सं० |
|-------------------------------------------|---------|
| मेरे संस्मरण—पं० विश्वनाथ वेदोपाध्याय     | ४३      |
| स्वामी क्या थे-मा० त्रात्माराम त्रमृतसरी  | ४९      |
| श्रद्धाञ्जलि—प्रो०मनारञ्जन                | . 40    |
| श्रीगुरवे नमः—पं० विष्णुदत्तशास्त्री      | . 42    |
| स्वामी जी की उदारता—पं० विश्वनाथ शास्त्री | 49-     |
| त्र्याचार्य-प्रेमचन्द काव्यतीर्थ          | ६३ -    |
| स्वामी जी-चिम्मनलाल वैश्य                 | ६५ -    |
| विभिन्न पत्र                              | ६७      |
| <u> </u>                                  | ७३      |
|                                           | १०५-१२= |
| स्वर्गीय स्वामीजी                         | १०५     |
| स्वामी जी के गुरुजन                       | १०६     |
| काशी के तीन परमित्र                       | १०९     |
| स्वामी जी की वंशावली                      | ११२     |
| स्वामी दर्शनानंद का प्रथम परिचय           | ११३     |
| वेलान (स्वामी जी की जन्मभूमि)             | १२२     |
| स्वामी जी का कुल                          | १२३     |
| गंगादत्त जी का स्वभाव                     | १२५     |
| खुर्जी                                    | १२६     |
| मथुरा में श्री उदय काश जी के पास          | १२७     |
| कल्याणपिखत                                | १२९     |
| त्रष्टाध्यायी-परम्परा                     | १३०     |
| काशी में                                  | १३१     |
| फिर बेलान                                 | १३६     |

|            |                                       |     | वि० स०     |
|------------|---------------------------------------|-----|------------|
|            | जालंधर में 🍻                          | ••• | १३६        |
|            | गुजरानवाला                            |     | 888        |
|            | हरद्वार की                            |     | १४२        |
|            | गुरुकुल का पूथम समारंभ                |     | 888        |
|            | गुरुकुल में पांच वर्ष                 | ¥   | <b>888</b> |
|            | तीसरा हाथ                             |     | १४५        |
|            | हृषीकेश                               |     | १५५        |
|            | भोगपुर                                | ••• | १५६        |
|            | मायापुर की वाटिका                     |     | १५७        |
| The second | मायापुर में क्या हुआ                  |     | ६५७        |
|            | महाविद्यालय में                       | ••• | १५९        |
|            | फिर महाविद्यालय में                   |     | १७०        |
|            | महाविद्यालय कैसे चलाया गया            |     | १७९        |
|            | स्वामी जी का स्वभाव                   |     | १८८        |
|            | स्वामी जी की ऋध्यापनशैली              | ••• | १९०        |
|            | महाप्रयाण                             |     | १९७        |
|            | त्र्रान्य श्रावश्यक                   |     | २०९        |
|            | स्वामी जी के प्रिय ग्रन्थ             |     | २१५.       |
|            | त्रार्यसमाज के शास्त्रार्थीं में याग  | ••• | 285        |
|            | विभिन्न                               | ••• | २१९        |
|            | बा० जगद्म्बाप्रसाद् का पत्र           | ••• | २२४        |
| 80-        | -परिशिष्ट १-हृद्योद्गार ( महाविद्यालय | के  |            |
|            | पिंडतों व ब्रह्मचारियों के )          |     | २२९        |
| 88-        | -परिशिष्ट ४-शिष्य-पृशिष्य-नामावली     | 1   | 283        |
|            |                                       |     | 101        |



- १—स्व० स्वा० शुद्धवोधतीर्थ त्र्याचार्य तथा कुलपति महा-विद्यालय ज्वालापुर ।
- २—श्रीगुरुवर पं० काशीनाथ शास्त्री (५५ वर्ष की आयु में वर्तमान चित्र)
- ३-श्री गुरुवर श्री हरनामद्त्त भाष्याचार्य (चूरु)।
- ४-स्व० श्रीस्वामी श्रद्धानन्द जी संस्थापक गुरुकुल कांगड़ी।
- ५—स्व० श्रीस्वामी दर्शनानन्द जी संस्थापक महाविद्यालय ज्वालापुर।
- ६ गुरुवर श्री काशीनाथ शास्त्री, पं० भीमसेनशर्मा (जब कांगड़ी गुरुकुल में थे तब)।
- ७-श्री पं० पद्मसिंहशर्मा साहित्याचार्य संपादक भारतोद्य।
- द—स्व० श्री बावू सीताराम जी भूमिदाता महाविद्यालय ज्वालापुर ऋौर श्री बावू जगदम्बाप्रसाद जी सिकन्दरा-बाद निवासी (भानजे बावू सीताराम जी)।
- ९—स्व० श्री बावू उयोति:स्वरूप जी रईस देहरादून (स्वामी जी के भक्त व सहयोगी)।
- १०-श्री नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ (स्वामी जी के एकनिष्ठ शिष्य)
  - ११—पं० दिलीपदत्त जी उपाध्याय प्रथम मुख्याध्यापक महा-विद्यालय ज्वालापुर ।
- १२-श्री पण्डा रामचन्द्र जी बेलोन (स्वामी शुद्धबोधतीर्थ के बालसखा, ऋवस्था ७१ वर्ष )।

१३—पं० नरदेवशास्त्री सहित महाविद्यालय ज्वालापुर की एक मण्डली।

१४-राज्यरत मा० त्रात्माराम जी त्रमृतसरी।

१५—पं० रामगोपाल जी वैद्युरत्न बदाऊं (स्वामी जी के परम सेवक)।

१६-महाविद्यालय का बाहरी ऋौर भीतरी दृश्य।

१७- ,, की यज्ञशाला त्र्यौर वनस्थाश्रम

१५— " की गोशाला त्र्रौर भोजनशाला।

१९— " का ऋषधालय ऋरे दर्शनानन्द-घाट।

२०- ,, का देवाश्रम त्रौर ब्रह्मचारिमण्डल।

२१— ,, के त्राचार्य वृत्त के नीचे पढ़ा रहे हैं।
,, का त्राध्यापक तथा कार्यकर्त भएडल।

२२-स्वामी शुद्धबोध सहित महाविद्यालय की मण्डली।

0 8 2005

DIGITIZED C DAC प्रमकालय<sup>2000-2006</sup> धूलकल कांग्रही,

### स्वामी जी के महाविद्यालय के सहयोगी।

स्व० श्री १०८ स्वा० दर्शनानन्द सरस्वती। श्री वावू सीताराम जी ज्वालापुर। श्री बावू ज्योतिस्वरूप जी रईस देहरादन। श्री स्वामी तुलसीराम जी सामवेदभाष्यकार। 8 ,, श्री पण्डित गणपतिशर्मा जी चूरु-रामगढ़। e श्री राज्यरत्न मास्टर त्रात्माराम जी त्रमतसरी। श्री चौ० जयकृष्ण जी रईस अमृतसरी। 9 स्व० श्री परिडत भीमसेनशर्मा (स्वा० भास्करानन्द जी)। श्री परिडत पद्मसिंह शर्मा साहित्याचार्य। 9 श्री डाक्टर हरद्वारीसिंह जी रुड़की। 80 श्री चौ० महाराजिंसह जी रईस मन्बरेड़ा-मानकपुर। 98 श्री चौ० त्रमीरिसंह जी रईस गढमीरपुर। 92 श्री ला० केवलकृष्ण इमलीखेड़ा। १३ श्री पं० रविशंकरशर्मा वानप्रस्थ । 88 श्री रायसाहब मथुरादास जी रईस रुड़की। १६ श्री रावसाहब चौ० मामराजिंसह जी रईस शामली। 38 श्री चौ० भगीरथलाल जी महेवड़। 80 श्री चौ० रघुराजसिंह जी पृथ्वीपुर। 25 स्व० श्री पंजवासुदेवशर्मा ऊमरी (धामपुर) निवासी। 89. श्री वैद्यराज पंण्डित रामचन्द्रशर्मा कनखल। २० २१ श्री वाबू प्रतापसिंह जी श्री नरदेव शास्त्री। २२

श्री पं० शङ्करदत्तशर्मा मुरादाबाद ।

२३

२४६ ी स्वा० ब्रह्मानन्द सरस्वती ।

२५ श्री त्र० त्र्यानन्दप्रकाश जी।

२६ श्री स्वा० सदानन्द जी ।

२७ श्री स्वा० मुक्तानन्द जी।

२८ श्री परिडत काँचीदत्त शर्मा।

### स्वामी जी के कांगड़ी के सहयोगी।

१ स्व० महात्मा मुन्शीराम मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी ।

२ ,, श्री महात्मा खुशीराम मुख्याधिष्ठाता गु०

र प्रधात योगाभ्यास में रत होकर प्रसिद्ध योगिराज वने थे)।

४ श्री प्रो० विनायकगणेश साठे एम० ए० (कांगड़ी छोड़कर त्र्याप वस्बई में प्रो० गज्जर की संस्था में गये)।

५ श्री पं० यज्ञेश्वर जी महाराज (कांगड़ी छोड़ने के पश्चात् त्राप कनखल ही रहने लग गये। आप पञ्चपुरी के प्रसिद्ध वैद्यराज हैं)।

६ श्री पो॰ रामदेव जो (त्राजकल कन्यागुरुकुल देहरादून में हैं)।

 श्री गुरुवर पिडत काशीनाथ शास्त्री (काशी में हैं, काँगड़ी छोड़कर छः वर्ष महाविद्यालय में रहे)।

प स्व० श्री पं० भीमसेनशर्मा (स्वा० भास्करानन्द) महाविद्यालय

९ स्व० श्री पं० पद्मसिंहशर्मा (महाविद्यालय)।

१० श्री नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ (महाविद्यालय)।

११ स्व० श्री शालग्राम भग्डारी (काँगड़ी के सहयोगी)।

१२ श्री पं० विष्णुमित्र जी (गु० कु० कुरुचेत्र)।

१३ श्री बाबू प्तापसिंह जी (नाशिक में हैं)।

१४ श्री मुन्शो तोताराम जी लश्कर ग्वालियर।

१५ श्री मुन्शी चिम्मनलाल तिलहर शाहजहाँपुर।

## BINGE WESTER

#### -°⊙%⊙°-

जिस समय में इस प्रन्थ का संकलन कर रहा था उस समय मेरे शिर में अचानक उपरूप में चम्बल रोग होगया। उस समय महाविद्यालय में चितौरानिवासी ब्रह्मचारी रामचरणशर्मा (वाचस्पति), (२) ब्र० रामचन्द्र शर्मा (फीरोजावादी), (३) श्री ज्योति:स्वरूप (मुजप्फरावादी); (४) श्रागरे में कविरत्न पिडत हिरिशङ्करशर्मा संपादक श्रार्थमित्र, (५) पिडत चन्द्रदत्तशास्त्री काव्यतीर्थ; (६) मथुरा में श्री पिडत वासुदेवशरण श्रप्रवाल एम० ए० क्युरेटर म्युजियम; (७) देहरादून में कविराज श्री पं० श्रमरनाथ वैद्य वनस्पतिभवन, (५) पिडत श्रीनन्दशर्मा नौत्रोनी श्रादि मेरी सेवा-शुश्रूषा-उपचार का ध्यान न रखते तो में इसका न तो संकलन कर सकता श्रीर न प्रकाशन। इनको धन्यवाद देने की श्रपेचा यही कहना समुचित होगा कि उन्होंने श्रपने कर्चव्य का ही पालन किया है।

(९) श्री पं० चन्द्रमिण विद्यालङ्कार ने ऋपने गुरु के गुरु श्री १०८ स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज के जीवनचरित्र के प्रक देखने, उसको सुन्दर सुचार रूप में छपवाने में प्रयत्न किया तो वह भी कर्त्तव्यपालन ही है। (१०) इसीप्रकार छं० छंवर-भान मदन (डेराइस्माईलखां) ने भी वड़ी सेवा की। इसके अतिरिक्त जिन २ महानुभावों ने लेख, सत्परामर्श आदि द्वारा सहायता दी वे सब शतशः धन्यवाद के पात्र हैं।

नरदेवशास्त्री

# THE SET OF

त्रव यह प्रनथ मेरे हाथ से निकलकर मुद्रित रूप में त्रापके हाथों में पहुँच रहा है, इस बात से मुक्ते ऋत्यन्त प्रसन्नता होरही है। मैं त्राशा करता हूँ कि त्राप इसका समादर करेंगे। इसको त्रादोपान्त पढ़कर दिवंगत त्रात्मा की कीर्त्ति को प्रसारित करेंगे।

कर्णामृतं सक्तिरसं विमुच्य, दोषेषु यत्नः सुमहान् खलस्य। अवेक्षते केलिवनं प्रविष्टः,

क्रमेलकः कंटकजालमेव।।

इस वृत्ति के लोगों से तो मुक्तें कुछ कहना नहीं है। बस, श्राज मेरे सिर से एक भारी भार उतर गया, श्राज मैं श्रपने पूज्य-चरण गुरुश्रों के गुणगान द्वारा श्रपने श्रापको कृतकृत्य समक रहा हूं। इस यन्थ में जिन जिनके लेख, संस्मरण, किवता आदि छपी हैं उस उस लेख, संस्मरण और किवता में प्रकटित अभिप्राय व रचना के लिए वे ही उत्तरदाता हैं। मैंने किसी की रचना में हस्ताच्चेप नहीं किया है। किसी के अभिप्राय को नहीं रोका है। लेखकों में कट्टर से कट्टर सनातनी तथा आर्यसामाजिक पुरुष भी हैं। कई लेखक तटस्थ वृत्ति के भी हैं। मेरा कार्य तो विविध वर्ण के सुगन्धित पुष्पों को एकत्रित करके उनकी सुन्दर माला गूफने का था सो मैंने उस कार्य को किया। मैं कहां तक सफल हुआ हूं इसका निर्णय आप सज्जन ही करेंगे।

--- नरदेवशास्त्री

### स्मृतिग्रन्थं की त्रायोजना ।

श्री पं० रामदत्त शुक्त एडवोकेट एम० ए० लखनऊ (सुपुत्र श्री पं० नन्दिकशोर देवशर्मा त्रार्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान महा-महोपदेशक ) निवासी ने हमको सत्परामर्श दिया था कि हम इस प्रकार के जीवनचरित्र लिखने की अपेता यदि निवंधात्मक (जिसमें कम से कम सौ निबन्ध हों) स्मृतियन्थ प्रकाशित करें तो ऋत्युत्तम होगा। परामर्श तो बहुत ही सामयिक ऋौर सर्वोप-कारक था किन्तु स्व० स्वामी जी के शिष्य-पृशिष्य श्रीर भक्तजनों की यह संमति हुई कि कालान्तर में उक्त प्कार का उचकोटि का स्मृतियन्थ प्काशित किया जाय और इस समय तो इसी पूकार का जीवनचरित्र ऋभीष्ट है। वस्तुतः है भी यही बात। उस प्कार का उच्चकोटि का स्मृतिग्रन्थ काल व परिश्रम-साध्य है। र्में सब विषयों के प्कार्य्ड परिडतों के उत्तमोत्तम अनुभव व विद्वत्ता-पूर्ण निवन्धों का संप्रह शीघ नहीं होसकता। परिंडतों व विद्वानों को अपने अपने निबन्ध तैयार करने के लिए कमसे कम एकवर्ष का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसे प्रनथ वर्षा में तैयार होते हैं। इस विषय में हम शीघ्र ही विद्वानों से परामर्श करेंगे। अवतो स्वा० जी का बृहत् विद्या-परिवार और उनके शिष्य-प्शिष्य व भक्तजन इसी संचिप्त चरित्रात्मक गुग्गग्गात्मक तथा संमिलित कृतज्ञता-प्रकाशनपरक वाङ्मय से प्सन्न होंगे ऋौर इसका यथोचित त्रांदर त्रौर प्चार करेंगे। स्व० स्वामी जी जैसे परोपकारपरायण, क्वात्रवत्सल, गीर्वाण-वाणी-समुद्धारक, एषणा-विरहित, पाचीन शैली के गुरुवर्घ्य की कीर्त्त-प्रसारण द्वारा ऋषि-ऋण से उऋ ण होना प्त्येक का परम कर्त्तव्य है।

नरदेवशास्त्री

# THE THE THE

वाचकवृन्द इस वात को नहीं जानते हैं कि इस चरितात्मक पुस्तक के प्रकाशन में ही हमको किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। आर्थसमाज में संस्कृत के उचकोटि के संमान्य, संभ्रान्त विद्वान के चरित्र को लिखने व प्रकाशन करने का प्रथम ही प्रयत्न है।

यह बात अत्यन्त दु:ख से लिखी जायगी कि आर्यसमाज में उन उन विषयों के निष्णात पारङ्गत पिंडतों की प्रतिदिन न्यूनता ही होती जा रही है। आर्यजगत में जो भी पिंडत हुआ अपने जैसा अकेला ही हुआ, उसके दिवंगत हो जाने के पश्चात् उसके रिक्त स्थान को लेकर कार्य निभानेवाला कोई नहीं हुआ। स्वर्गीय १००० श्री स्वामी शुद्धबोधतीर्थ जी अपने ढंग के अद्वितीय विद्वान् थे। महाभाष्य जैसे आकर-प्रनथ को हस्तामलकवत् पढ़ाते थे। व्याकरणशास्त्र (नव्य व प्राचीन, दोनों) को अधिकारप्रयुक्त वाणी से पढ़ाते थे।

यद्यपि त्रापकी प्रसिद्धि व्याकरणशास्त्र के कारण थी तथापि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त के प्रन्थों को बड़े चाव से पढ़ाते थे। ऐसे दिग्गज पण्डित का स्थान न जाने कब तक खाली पड़ा रहेगा ? त्राप प्राचीन ढंग के पण्डित थे त्रीर त्राप की त्रप्रतिम विद्वत्ता की सनातनी पौराणिक पण्डितों में भी धाक थी। श्री स्वामी जी की प्रवल इच्छा थी कि त्रार्यसमाज में पट्शास्त्रों व वेदों के विद्वानों की संख्या सहस्रों तक पहुंच कर उसका गौरव सर्वत्र प्रसारित हो। वह अंग्रेजी रङ्ग-ढङ्ग को तिरस्कार की दृष्टि से देखा करते थे। उनका कथन था कि जब अंग्रेजी पद्धित की शिक्ता-दीक्ता के लिये भारत भर में इतना घोर प्रयत्न हो रहा है और करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, तब क्या आवश्यकता है कि आर्य-समाज अपना अमूल्य समय, धन व पुरुषार्थ उसी ढङ्ग में व्यय करे। उसका तो मुख्य कर्तव्य यही है कि अपना सब पुरुषार्थ वंद शास्त्रों पर लगावे, जिससे चारों वेद, ब्राह्मण, अनुब्राह्मण, उपनिषद्, पट्शास्त्रों के सहस्रों विद्वान तैयार होकर स्वामी द्यानन्द की हार्दिक इच्छा को पूर्ण कर सकें।

क्या हम नहीं देख रहे हैं कि ऋार्यसमाज का ऋधिक धन, समय व पुरुषार्थ वर्त्तमान शिद्धा-दी द्या पूर्णाली के पूसार में ही व्यय हो रहा है। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि पूर्चीन शिद्धा-दी त्या पूर्णाली के नाम पर खुली हुई संस्थाऋों पर भी नवीन युग का इतना गहरा रङ्ग चढ़ता जा रहा है कि उनका वास्तविक स्वरूप भी नहीं पहिचाना जा रहा है। यह सब है, खेद की बात पर वश भी किस का है। हम लोगों की ऋपने उद्देश्यों में ही वह ऋास्था, वह श्रद्धा नहीं है, तब हम ऋपने कार्य में किस पूकार सफल हो सकते हैं।

स्व० श्री स्वामी जी ने श्रपना समस्त पुरुषार्थ लगाकर सैकड़ों तीर्थ, श्राचार्य, शास्त्री, विशारद श्रादि तैयार किये श्रीर श्रव उनका कर्त्तव्य है कि वे स्वामी जी के मनोवाब्छित की पूर्ति के लिये संलग्नता से तत्पर हों—दिवंगत श्रात्मा को इसी पूकार शान्ति मिल सकती है, नहीं तो वे तो श्रपने कर्त्तांव्य को पूर्णरूप से पालन कर गये श्रव नई पीढ़ी की बात नई पीड़ी के साथ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के कार्यकाल के प्रारम्भ से लेकर त्र्यव तक दृष्टि डाली जाय तो निम्नलिखित पिएडत महानुभावों का उल्लेख करना ही पड़ेगा। केवल संस्कृतविद्या के पाण्डित्य की दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं—

- १—श्री पंडित यज्ञद्त्त जी शास्त्री— कर्मकारड के प्रवीग परिडत थे। किय भी अच्छे थे। संस्कृत ऐसी अच्छी लिखते थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था।
- २—श्री पंडित ज्वालादत्त जी शास्त्री— व्याकरण व साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् थे। त्राशु-कवि थे। लिखने में सिद्धहस्त थे। वक्ता थे।
- 3—श्री पंडित भीमसेनशर्मा (इटावा निवासी)
  वैदिक विषय के ऋगाध पिडित थे। इनकी लेखनशैली
  की धाक काशी के पिडितों पर भी थी। खेद कि
  ऋन्ततक ऋार्यसमाज में न टिक सके।
- 8—श्री पंडित देवदत्तशास्त्री । ज्ञाप अष्टाध्यायी के पूकारण्ड परिष्डत थे। आपकी समस्त आयु अष्टाध्यायी पढ़ाने में ही गई।
- ५—श्री १०८ स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज । इनके विषय में यह पुस्तक ही बतला रही है कि वे क्या थे।

- ६—श्री पंडित भीमसेनशर्मा (त्रागरा निवासी)। व्याकरण, वेदान्त व साहित्य के प्रकायड पण्डित, कवि, सिद्धहरत संस्कृत लेखक।
- ७—श्री पंडित पद्धमसिंहशर्मा, साहित्याचार्य । हिंदी-उर्दू-संस्कृत-साहित्य-कानन-केसरी, लिलत-वाङ्मय-निर्माता।
- ८—श्री पंडित गणपतिशामा । वेदान्त में पारङ्गत, श्रद्भुत वक्ता, "वक्ता दशसहस्रेषु" के मूर्त्तिमान् उदाहरण थे ।
- ९—श्री पंडित श्यामजीकृष्णवर्मा ।

  संस्कृत साहित्य के पारंगत, धाराप्रवाह संस्कृतभाषी,
  त्र्यापकी व्याख्यानशैली पर काशी के पिएडत भी
  मुग्ध थे। पाच्य व प्रतीच्य साहित्य पारंगत।
- १०—श्री १०८ स्वा० दर्शनानन्द सरस्वती । श्रार्यसमाज के प्रसिद्ध तार्किकशिरोमणि, श्रार्यजगत् में निःशुल्क प्राचीन शिक्षा दीक्षा के प्रवर्त्तक ।
- ११—श्री पंडित तुलसीराम स्वामी सामवेदभाष्यकार । प्रतिभाशाली विद्वान, वक्ता, लेखक।
- १२—श्री १०८ स्वामी नित्यानन्द । व्यापक पण्डित, ललित वक्ता ।

### १३—श्री श्रायुर्वेदाचार्य पं० सीतारामशास्त्री (रावलपिन्डी) त्रायुर्वेद के प्रकारेड परिडत, संस्कृत-साहित्यशिरोमणि।

लेखक की दृष्टि स्वर्गीय इन्हीं आत्माओं पर पड़ती है। वर्त्तमान समय के पिडतों पर दृष्टि डालकर चर्चा करने की न कोई आवश्यकता है और न कोई इस विषय का प्रसङ्ग।

यह मानना ही पड़ेगा कि स्व० श्री १०८ स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी ने चालीस वर्ष तक चुपचाप जो ठोस कार्य किया ऋौर ऋापने ऋार्यसमाज को जितने ऋधिक संस्कृत के विद्वान् दिये उतने किसी ने नहीं।

दूसरा स्थान है श्री पं० देवदत्तशास्त्री कासगञ्ज निवासी का जिनके पूमुख शिष्यों में स्व० श्री पं० नन्दिकशोर देवशर्मा त्र्रादि का नाम उल्लेख योग्य है। त्र्रापकी समस्त त्र्रायु शान्तिपूर्वक सैकड़ों विद्वान् तैयार करने में ही गई।

पं० यज्ञदत्त शास्त्री, पं० ज्वालादत्त शास्त्री, पण्डित देवदत्त शास्त्री त्रपने त्रापको स्वा० दयानन्द के शिष्य बतलाने में गौरव सममते थे। इटावानिवासी पण्डित भीमसेन जी भी त्रपने त्रापको स्वा० जी का शिष्य लिखते व बतलाते रहे किन्तु पश्चिमावस्था में त्रार्यजगत से हट गये। पण्डित श्यामजी तो स्वा० जी के परम प्रिय शिष्यों में थे। स्वा० जी की प्रेरणा से ही वे त्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर होकर गये थे। एक समय वैदिक प्रेस के प्रबन्धक भी थे। लेखक इस बात को नि:संकोच लिखेगा कि आर्यसमाज में संस्कृत के विद्वानों की अपेचा चलते पुर्जे लोगों का ही अत्यधिक आदर हुआ। इसी लिए आर्यजगत में उसी प्कार के लोगों की अधिक वृद्धि हुई। आर्यसमाज का गौरव होगा तो वह विद्वानों की अधिकता से ही होगा, अन्यथा नहीं, चाहे अन्य विषय में कितनी भी क्यों न उन्नति करें।

नरदेवशास्त्री।



#### चित्र सं० १



स्व० स्वा० शुद्धबोधतीर्थ त्र्याचार्य तथा कुलपति महाविद्यालय ज्वालापुर ।



## न च माता, न च पिता, तादृशो यादृशो ग्रहः।

—महाभारत शान्तिपर्व

ॐ तत्सत्। वन्दे मातरम्।



#### "विद्वार्थंसो 'हि' देवाः"-(शतपथ)

हो। कौन ऐसा कौन है जो त्राया हो त्रीर फिर न गया हो। कौन ऐसा है जो जन्मा हो त्रीर फिर काल का प्रास न बना हो। किन्तु महापुरुष, कभी नहीं मरते। उनका पाछ्रभौतिक शरीर भले ही पंचभूतों में मिल जाय किन्तु उनका यशःशरीर महापूलय तक बराबर बना रहता है।

गुरुवर श्री १०८ स्वामी शुद्धवोध तीर्थ जी ऐसे ही महा-पुरुषों में से थे। उनका जन्म ही तप, त्याग व स्वाध्याय के लिए था। इस युग में जब की राज्याश्रय, लोकाश्रय त्रादि के त्रभाव में संस्कृत विद्या मृतपाय विद्या कहलायी जा रही है, ऐसे समय में सब एषणात्रों को छोड़ कर उसी के उद्धार में सर्वातमना संलग्न रहना कितना कठोर त्रत है, इस बात को वे ही महानुभाव त्रमुभव कर सकेंगे जो इस कार्य में पड़े त्रथवा जुटै हों। ऐसे समय में —"ब्राह्मणेन निष्कारणे। धर्म: षडङ्गो वेदे।ऽध्येये। ज्ञेयश्चेति" —(महाभाष्य)

इस प्कार का निष्कारण धर्म केवल कर्त्तव्य बुद्धि से अपना काम करते रहना चाहिए इस बुद्धि से किया जाने वाला धर्म अथवा शुभ कर्म कितना कठिन है, इस वात को कोई कैसे बतलाये। स्वा० शुद्धबोध तीर्थ जी ने अनवरत चालीस वर्ष तक यही पिवत्र कार्य किया और उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे जिस उद्देश्य से कार्यचेत्र में पृष्टृत्त हुए उसीमें अन्त तक जुटै रहे। यही कारण है कि उत्तर भारत में उन की शिष्य-गरम्गरा सर्वत्र प्रसरित है।

यही कारण है कि उनका इतना बड़ा विद्या का परिवार है। यही कारण है कि आज विद्वन्मण्डल उनकी स्मृति में, स्तेह-पूर्त्ति में, आदरपूर्वक अश्रू बहा रहा है। ऐसे महापुरुष की सेवा का अवसर मिला, पैंतीस वर्ष तक सहयोग प्राप्त हुआ, यह भी पूर्व जन्म का सुकृत ही समम रहा हूँ। स्वा० जी का जीवन चित्र लिखना भी सुलभ कार्य नहीं है। उनके जन्मस्थान (बेलोन) में जाकर पूछनेसे भी कोई विशेष बात नहीं मिल रही है, क्यों कि सतरह अठारह वर्ष की अवस्था के पश्चात् स्वा० जी बेलोन रहे ही नहीं।

उनके समकालीन साथियों में भी देा एक की छोड़ कर कोई शेष रहा रहा नहीं। उन देा व्यक्तियों का नाम है पण्डा रामचंद्र श्रोर ला० वैनीराम। उन्हीं से मिलकर बेलोन की बाल्यावस्था का वृत्तान्त एकत्रित कर सका हूँ। लेखक के। श्रत्यन्त दुःख है कि उसके सब गुरु— श्री० स्वा० शुद्धवोधतीर्थ (व्याकरण गुरु) श्री महामहा-महोपाध्याय पं० रघुपित शास्त्री ग्वालियर (काव्य-साहित्य-गुरु) महामहोपाध्याय श्री पं० त्र्यम्बादास शास्त्री काशी (न्यायगुरु) श्री पं० नारायण सिद्ध जी नगर भरतपुर (शास्त्रगुरु) श्री त्राचार्य सत्यत्रत सामश्रमी कलकत्ता (वेदगुरु)

—सब के सब इस लोक में नहीं हैं, न जाने कहाँ विचर रहे हैं। श्री स्वा० शुद्धबोध तीर्थ जी की ही छुपासे लेखक इस योग्य बनगया था कि अन्य गुरुओं के पास जाकर अधिक विद्या अथवा अन्य शास्त्रों का तत्त्व प्राप्त कर सका। 'प्रधान' विषय के गुरु रहने से वे प्रधान गुरु कहलाये गये। "प्रधानं च पडङ्गेषु व्याकरणम्"—

लेखक को इस बात का बहुत दु:ख है कि जिन चार व्यक्तियों ने भिल कर महाविद्यालय का शकट चलाया था, जिन चार व्यक्तियों ने कांगड़ी गुरुकुल की प्रारम्भिक अवस्था में योग दिया था, उन चार व्यक्तियों में से—

श्री स्वा॰ शुद्धवोध तीर्थ, श्री पं॰ भीमसेन शर्मा साहित्याचार्य, श्री पं॰ पद्मसिंह शर्मा, ये तीन तो त्रागे चले गये त्रौर लेखक अकेला ही रह गया—

दिवसास्ते महान्तस्ते, संपद्स्ताः क्रियाश्च ताः। सर्वः स्मृतिपथं यातं, यामा वयमपि क्षणात्॥ वातान्तर्दीपशिखा— लोलं जगति जीवितम्। तिडत्स्फुरणसंकाशा, पदार्थश्रीर्जगत्त्ये॥

-यागवासिष्ठ

वे दिन, वे महापुरुष, वह संपदाएं, वह लोकोत्तर क्रियाएँ, सब के सब स्मृतिशेष रहगये, हम भी च्राग्भर में जाने वाले हैं। यह जीवित वायु के मध्य में स्थित दीपशिखा की तरह चंचल व यह ऐश्वर्य विद्युत की तरह निमेषमात्र स्थायी है यही बात कहते बनती है। स्वा० जी के जीवन काल में स्वा० जी व उनके साथियों से जो कुछ सुना था, बेलोन में जाकर जे। कुछ वृत्तान्त मिल सका और गत पैंतीस वर्षों में लेखक को तथा स्वा० जी के अन्य सैकडों शिष्यों को जे। अनुभव मिला, उन्हीं का संचिप्त संग्रह इस पुस्तक में है—

-इस प्रनथ को "शुद्धबोध-स्मृतिग्रन्थ" कहना अधिक उपयुक्त होगा। मैं सममता हूँ कि पूर्वशब्द में इतना ही विवेचन पर्याप्त है। इस बात के लिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि यह स्मृतिग्रन्थ दिवंगत अत्मा के प्रति संमिलित कृतज्ञता-प्रकाशन का एक मात्र सुंदर प्रकार है और किसी लौकिक अथवा व्यापार-बुद्धि से नहीं लिखा गया है।

महाविद्यालय, ज्वालापुर मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी बुधवार संवत् १९९०

नरदेव शास्त्री,

## श्री ६ गुरुवरपिउतकाशीनाथशास्त्रिणां पत्रम्।

वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिचिता एव खलु ते, समं यैः संदृद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः । इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना, गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतस्भिः ॥१॥

जीवद्भिः किं न दृश्यते यच्चेतसापि न चिन्तितं तद्द्यानुभूयते। विषमा देवगितः। श्री स्वामिनः शुद्ध-वोधतीर्थस्य चिरतानि मया स्मर्तव्यानीत्यसम्भाव्यमाप-तितम्। सर्वतो बलीयान् खलु भगवतः कालस्यानुभावः। प्रभवति भवतिव्यता भगवती जन्मिनां जन्मजरामरणादि- घ्वतिकतोपनतेषु। को वाञ्च प्रतीकारः। कः खलु इहा-चिन्त्ये उपालब्धव्यः। यत्सत्यं श्रुतमपि तस्य निधनं न श्रद्धे। किं वा वीतरागस्य ब्रह्मभूयंगतस्य तस्य शोच्यता, यस्य पांचभौतिके वपुषि विपन्नेऽपि यशः शरीरं शाश्वतम्। श्राबाल्यात्तस्य गुरुसेवायामेवाभिनिवेशो, विद्यासु व्यसनं

परलोकाद्भयं, धर्मार्जने लोभोऽकार्ये विद्वेष इति दोषा अपि
गुणौरभिभूय स्वानुकारमाकारिषत । तस्य चावदानानि
गुरुकुल-काङ्गड़ी ज्वालापुरीय-महाविद्यालयादिरूपैः
साक्षात्क्रियन्ते करिष्यन्ते च, न तु स्मर्तव्यानि । काङ्गड़ी
गुरुकुलमहाविद्यालययोरभ्युद्याय यया यया विधयाऽसौ
मां समध्येषितवान् तत्तदानींतना विदन्त्येव श्रीनरदेवशास्त्रिमुख्याः । इदानीं ध्याता अपि तस्य गुणा भूयसा
हृदयं निर्वेदयन्तीति—

इत्थं विलप्य द्यितां विपिने विचिन्वन्, रामो न तत्र धृतिमान्न च लक्ष्मणो ऽभूत्। एवंविधामपि कथां कथयन् स्ववाचा, वल्मीकजन्ममुनिरेव कठोरचेताः॥

इति श्रीभोजराजोक्तिमनुसरता विरतमनोष्टित्तना विरम्यते।

लेखक:-पं० काशीनाथ शास्त्री

[श्री स्वामिशुद्धवोधतीर्थवृद्धगुरूणां पत्रमिदं काशीतः प्राप्तम्]

॥ ॐ तत्सत्॥

# पद्य-पुष्पाञ्जलिः।

यः शुद्धबोधः कृतपापरोधः, मत्यर्थिवृन्दैरपि निर्निरोधः। तं दिव्यधामानमुदारकीर्तिं, नमामि देवं नतभव्यपूर्तिम् ॥१॥ वेलोनवास्तव्यसनाट्यविप्र-वंशोद्भवो योद्भुतशक्तिशाली । गङ्गादिदत्तान्तपदाभिधेयः, शिशुर्वभूवागमविद्विधेयः ॥२॥ विद्याधनं ब्राह्मणसत्तमानां, निःश्रेयसमाप्तिकृतोद्यमानाम् । इत्थं विनिश्चित्य महानुभावः, स्वेष्ट्रमसिध्ये शिवमानुनाव ॥३॥ विरक्तभावान्मननस्वभावा-दौदार्घ्यसम्पत्तिविशेषयोगाद् । ऋषिं शिशुत्वेऽपि यमाहुरार्घाः,

कथं न स स्यात्प्रथितोरुकार्यः ॥४॥

पणद्वयं केवलमेव धन्यः,

संप्राप्य गेहाचलितोऽसदन्यः।

अधीतिकामो मथुरां जगाम,

सोवास यत्रोदयस्रिनामा \*।।५॥

क्षुत्क्षामकंठः श्रमखिन्नदेहः,

स्वाध्यायसम्पद्धिहतोत्तमेहः।

अभ्यागमत्तं श्रुततत्मश्रांसः,

स सद्गुरं विपकुलावतंसः।।६॥

तद्भक्तिधैर्यावगमाय सभ्यः,

सोप्यार्यभावो गुरुरिष्टभन्यः।

गोसेवनं तेन यथाविधानं,

विधाप्य तं पाठितवान् सुभानम् ॥७॥

दाक्षीसु व्याकरणं सुधीर:,

सम्यक्तयाधीत्य सवर्णिहीर:।

ततः पदातिः सुमनाः सुनीतिः,

काशीं गतोऽभीष्टविशिष्टरीतिः ॥८॥

शास्त्रार्थविज्ञाननिधेरुदारादु,

विद्वतपुरोगीतयशः मसाराद् ।

<sup>\*</sup> श्री-उदयप्रकारापण्डितः स्वामिद्यानन्द्सतीश्यः।

पपाठ स श्रीहरनाम\*दत्ताद्द, भाष्यं समस्तं निगमैकवित्ताद्द ॥९॥

नि शेषशास्त्राध्ययनेद्वोधाद,

दुर्दान्तवादीन्द्रवचोनिरोधात्।

†श्रीकाशीनाथाख्यगुरोरनेकान्,

ग्रन्थान् समुत्पादितसद्विवेकान् ॥१०॥

विचित्रधीर्विज्ञवरो महेच्छ-

श्बात्रियो धर्मधनः शुभेच्छः।

अधीत्य विद्यार्थिमनः प्रमोदं,

तनान सोऽधीिकचित्रणोदम् ॥११॥

<sup>‡</sup>सीतादिरामान्तबुधात्मसिद्धात्

प्रत्यर्थिसन्दे ाहपुरः समिद्धात ।

न्यायं यथारीति विशिष्टबुद्धिः,

सोऽधीत्य जज्ञे प्रथितप्रसिद्धिः ॥१२॥

अधीतविद्यो विधिवद् गुरुभ्यः,

काश्यामथाध्यापनकृत्यधीभ्यः।

<sup>\*</sup> चूरुवास्तव्यमहाभाष्यगुरुः।

<sup>†</sup> छाता-बलियावारत्यस्यस्याकरणवेदान्तगुरुः।

<sup>🗜</sup> श्री सीतारामशास्त्री द्विदः, न्यायगुरुः ।

स पाठयामास निबन्धजातं, लेभे यशो येन जगत्यभातम् ।१३। मनीषिरामादिमहानुभावाः, पंचाम्बुदेशे विदितप्रभावाः। त्राकारयामासुरथो उदारं, तमार्यगृह्यं धृतशास्त्रसारम् ।१४। तत्रत्यविद्यालयमेत्य मान्यः, शास्त्रपचाराधिरुचिर्वदान्यः।

वर्षे: कियद्भिः कृतवान् यदेष, कार्य पदुर्वर्णियतुं स शेषः ।१५। अनेकविद्याध्ययनप्रवीरान्,

स्वदेशसेवाव्रतिनः सुधीरान् । नृदेवगुरुयान् बहुशोऽपि शिष्यान्, स शिक्षयामास सदर्थनिष्णान ।१६।

यन्मन्त्रणातो जगदीडनीयः,

विद्यालयोऽभूत्किल काङ्गड़ीयः। कस्तं महान्तं सुगुणैर्लसन्तं, सन्तं नवार्चेत्वलमन्तरेण ।१७। स्वेच्छाविरुद्धं स तु कार्यजातं, दृष्ट्वा कदाचित किमपि प्रजातम् । तत्रापि तं यः पजहौ महस्वी,

केषां न नम्यः स महामनस्वी ।१८।

विद्याप्रचारप्रविधानविज्ञ-

स्ततो विनिर्गत्य दृढ्पतिज्ञः।

उवास अभोगादिवने तपस्यन्,

मान्यो न कः स्यात्रतु तं नमस्यन् ।१९।

श्रीदर्शनानन्दसरस्वतीनां,

विद्याप्रचारोन्नतसत्कृतीनाम् ।

ज्वालापुरस्थं कलितव्यवस्थं,

विद्यालयं सिन्नलयं प्रतापी ।२०।

स्वशिष्यवर्गेरथ भक्तलोकैः,

सहायकैः श्रीजयकृष्णकाद्यैः।

त्रादाय पुष्टं कृतवान् सुसद्यः,

केषां न मान्यो निरवद्यविद्यः ।२१।

विद्यालयं तं अवनमतिष्टं,

विज्ञाय विज्ञार्यविशिष्टनिष्ठम्।

†संन्यासिभावं विधिवद्दधार,

केषां न मान्यः स महोपकारः ।२२।

†भोगपुरे देहरादृनमण्डलान्तर्गते \*श्रीलस्वामिसुब्रह्मण्यदेवतीर्थात् हा हन्त तं भव्यगुणं यतीनं, सत्यप्रियं लोकहितं विलीनम् । श्रुत्त्वाद्य नश्चेतिस शोकदाहः

पवर्त्तते लोचनवाःपवाहः ॥२३॥

श्रीपाणिनिच्याकरणं यथावत्,

कः पाठयेत्तेन विनाद्य तावत् ।

निःशुल्कशिक्षामधने जनेऽद्य

कोऽन्योऽथवा दातुमलं पसद्य॥२४॥

नीचान्वयोदुभूतिमतोऽपि कोऽन्यः,

प्रबोधधन्यान् वितनोतु मान्यः।

न तत्समः कोऽपि बुधोऽचलायां,

कारुण्यवान् स्वार्थिमहाबलायाम् ।२५।

त्राहो विना तं सुमनस्वितायाः,

निःस्वार्थतावारिसमुक्षितायाः ।

कः पाणरक्षां कलितुं समर्थः,

सन्तिष्ठते किं न मुधा सदर्थः ॥२६॥

येऽध्यापिता हा सुतनिर्विशेषं,

व्यध्यायि यत्कार्यमथो विशेषम् ।

पितेव बाल्ये धृतशास्त्रसारा-

स्ते तं स्मरन्तः सरुदः कुमाराः ॥२७॥

प्रायोऽच सर्वत्र विशिष्टलोकस्त-

द्विपयोगे रचितोरुशोकः ।

किं तादशो भन्यदशः सुधीना,

भवे भवन्तीह सदाकुलीनाः ॥२८॥

हे देव किं तेन विना त्वदीयं,

कार्यं विनष्टं यददायि कष्टम् ।

कृते त्वया नः सहसापहृत्य,

तं देशिकं देशमिंग कुकृत्य ॥२९॥

स्वामिन् यथेच्छमुपयाहि विमुक्तिधाम,

नेयं सृतिर्भवति संत्रति वासयोग्या।

युष्पादशां विमलवोधजुषां महेच्छ,

स्थाने हि वृत्तिरुचिता परमे बुधानाम् ॥ ३० ॥

वेदान्तवोधपरिमार्जितभेद्बुद्धे,

निष्कामकर्मकलनाजनितात्मश्रद्धे ।

दुःखपूसंगसहिते रहिते शुभेन,

नातः परं भवतु तेऽत्र भवे पृवृत्तिः ॥ ३१ ॥

हे देव देहि परमां कृपया धृति ता-

माचार्यवर्य्यचरणाब्जवियोगदुःखम् ।

सोढुं भवेम पटवो वटुभिर्वयं यत्

स्वस्थस्मृतिर्वत हहो महतेऽसुखाय ॥ ३२॥

धैर्यं चित्त बधान मा स्म धिष्णे मान्द्यं गमः किं त्वया, शास्त्राभ्यासवियोग एव किततो मत्तोऽपि मत्तादिव। त्यक्त्वा संसृतिबन्धनानि यतिराड् वेदान्तवेद्यं विभुं, साचात्कृत्य गतोऽद्य मुक्तिपद्वीं निःसीममोदस्थलीम्।।३३॥

श्रीदिलीपदत्तोपाध्यायः

### SE TEFF

जब घरसे पातः या सायँ टहलने के लिए आश्रम के पिछेसे होता हुआ नहर की पटरी पर पहुँचता था तुरन्त यही विचार आता था कि आचार्य जी टहल कर लौट रहे होंगे, पूछेंगे कि व्यायाम करके आये हो या नहीं ? जिस दिन व्यायाम करके आता था उस दिन की तो कोई बात नहीं, नहीं तो भगवान से यही मनाता था कि वे न पूछें। अथवा यह सोचता था कि तू ही पूथम उस पंक्ति (सिद्धान्तको मुदीकी फिक्किका) की चर्चा या वह बात पूछ बैठना । बस इस तरह जान बचती थी, कभी नहीं भी 1

\* \* \*

जब इससे और पूर्व के अतीत का सिंहावलोकन करता हूँ तो एक अद्भुत प्रमोद लहरी की फुरफुराहट सारे शरीर में आजाती है। मैं ॰ या म वर्ष का था जब श्री १०म पूज्य आचार्य जी उस छूपर के विश्राम के संरच्छक थे। छूपरवाले विश्राम में बड़े ब्रह्मचारी रहते थे। श्री ६ आचार्य जी के निरीच्चण में मुफे भी वहीं रहना पड़ता था। पात: ४ बजे उठने की घएटी बजती थी। तब आचार्य जी सब को स्नानार्थ गङ्गा पर भेज देते थे। स्वयं शौचादि से पहले ही निवृत्त हो चुकते थे, तैल मलने और व्यायाम

करने लगते थे। मुक्ते कहते थे कि कलके अष्टाध्यायी के सूत्र सुनाओं। मैं तख़्त के नीचे खड़ा होकर सूत्र वोलता था। जहाँ अटकता था आचार्य जी बतलाते जाते थे। ओह! यह एक अनुत्तर निष्कारण वात्सल्य था। याद करते ही चित्त भर आता है। आँखे उस भव्यमृर्ति के चरणों को ढूंढने लगती हैं।

\* \* \*

समय परिवर्तनशील है। मैं महाविद्यालय छोड़ गया। कुछ वर्षे। वाद फिर उसी गुरु के चरणों में पढ़ने आया। वही छप्पर की कुटी थी। अब तो आचार्य जी संन्यास लेचुके थे पर कुटिया पर गेरू से लिखा हुआ एक श्लोक अभीतक लिखा हुआ था। मैंने उसकी कथा आग्रह से पूछी। आचार्य जी ने थोड़ी और अन्य उपस्थित व्यक्तियोंने सब सविस्तर सुनायी। माल्म पड़ा कि आचार्य जी जब "डाम" पर गये थे तब यह श्लोक लिखकर "कुटी" परित्याग कर गये थे। श्लोक यह था—

त्र्यमित्रं कुरुते मित्रं, मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च। शुभं वेत्त्यशुभं पापं, भद्रं दैवहतो नरः ॥

\* \* \*

इस प्रकार जीवन में संयोग वियोग त्र्यनेक वार हुए। ऋष मैं भी वड़ा होगया, सब वातें ऋतीत के "इत्यादि" के समान कालके विस्तीर्ण पेट में समा गयीं।

सर्वे यस्य वशादगात् स्मृतिपथं, कालाय तस्मै नमः।

88

88

त्राज वे नहीं है, यदि कोई वात त्राज भी वैसी ही वनी है तो वह है उनकी वह कृपा, उनका वह प्रेम, उनका वह त्रकारण वात्सल्य, उसे याद करते ही मनकी दशा कुछ त्रौर ही होने लगती है। मन त्रौर त्राँखें पानी पानी हो जाती हैं। वस दवी हुई स्पृति के। जगा जगा कर जी खोल कर रो लेने पर भी वह महनीय मृतिं चित्रों के सिवाय कहीं न मिलेगी, तो फिर सममदार होकर यह काम क्यों करूं। सचमुच "एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः" के पूज्य त्राचार्य जी पूत्यच उदाहरण थे। कहाँ तक कहूं, वे कुछ त्रौर ही थे पर त्रब वैसे भी न मिलेंगे। त्रान्त में उस परोपकृति-व्रतधारी, त्राजन्म-व्रह्मचारी के पातःस्मरणीय चरणों में श्रद्धापूर्वक यह "पद्यपूसूनाविल" भेंट करता हूं:—



3

प्राणायामवलोच्चयेन जितवान्, कोऽन्तःपुरामष्टकम्, शान्त्यौदार्यदमक्षमानिजपदं, चक्रुगुणास्तेऽष्टकम्। आसृत्योश्च समध्यजीगपत कः, श्रीपाणिनीयाष्टकम्, पतद्वेकणरेषणं प्रतिवचो, द्विःशुद्धवोधाष्टकम्॥

२ यो ब्रह्मचर्यमसिधारमहावतं तत्, पूर्णं व्यथत्त यतवाङ् मनसो मनस्वी । तं संस्मृतेः पदमहर्मु ख एव नेयम , श्रीशुद्धवोधयतितीर्थमहं नमामि ॥

3

वाब्येष्टकं प्रतिषदं प्रतिवोधपूर्वं योऽध्यापयद् गुरुरनुप्रहवारिराशिः । रमृत्वा तमद्य समुपेतकथावशेषं, ईशं विना विख्यतां कतरा गतिः स्यात् ॥

8

( युग्मम् )

अध्याप्य वाणयुग-(२५)-सम्मितहायनानि, यस्तवेषणात्रयविमुक्त उदात्तकीर्तिः॥ बाल्याद् यमान् सनियमाननुपाल्य दीक्षाम्, गृह्णाति \*संन्यसनतोऽसनतो मलानाम्॥

4

विद्यालयीयजनतामतरे शुगन्धी,
दत्ते विहाय सर्पाद सम महाप्रयाणाम्।
विद्यालयाख्यवपुषो दृढ्पृष्टवंशः
सैवागमञ्जरमानसराजहंसः ॥

\*श्री १०८ मदाचार्यपादानां दीक्षागुरवः खण्डनखण्ड-खाद्यसंशोधियतारः पूर्वाश्रमे श्रीकुलयशस्विशास्त्रि-नाम्ना पृसिद्धाः श्री १०८ श्रीसुब्रह्मण्यदेवतीर्थपादाः परमहंसाः सन्ति । દ

वाल्येऽङ्कपालिललितो वितनां समूहो चित्रार्पितो व परिपश्यित ते मुखान्जम्। आदिश्य देशिकवरानुगृहाण शिष्यान्, किं नो घृणार्णव ! विमुश्चसि मौनमुद्राम्॥

9

अस्मासु कुत्रचिद्पि प्रतियातवरहु स्वामिन् ! यदेव हृद्यं परिदृ्यते स्म । केनारानिप्रतिममय तदेव जात-मस्माञ्जहाति तृणवद्वद् पाद्लग्नान्॥

6

गुणाँस्तदीयान् प्रगुणाननन्तान् , अनन्तवेधोयुगलं विना कः । प्रभुर्भवेद्वर्णीयतुं प्रतीष्ट-श्चुद्रिष्ठधीवैभवमार्त्त लोके ॥

९

आदौरावाद्यस्तपसां विचाये, युङ्के स्म चितं प्रभुभक्तिवित्तः । निजोपदेरोष्वसकृद् वदुभ्यः कौपीनबन्धस्य गुणानदांसीत् ॥

१०

दृष्ट्वेव योऽर्त्या परिपीड्यमानान्, जनोन् भृद्यं कातरदुःखितोऽभूत्। आत्मीयवर्गे तु तथा ह्युपेत्य, वारत्रयं तत्कुशलान्यपृच्छत् ॥

११

तन्मार्द्वोपेतमुदात्तशीलम्, लोकातिगं तत्सहजं च हार्दम्।

क्रपातिरेकः स च वर्णिवृन्दे, सा माधुरी पाठनचातुरी सा ॥

१२

होकप्रसिद्धेरिप भीरुता सा, सा च प्रतिष्ठोकरणे घृणोक्तिः । प्रेमा दयानन्दमहर्षिवाक्ये, क शुद्धबोधेन विनाद्य होके\*॥

१३

यो यौवने लिम्बतशीर्षबालः, तपोव्रतोद्रविशालभालः ।

विशालवक्षः स्थितरोमराजिः,

व्यराजताऽऽपूर्णवपुः सुवाजी ॥

१४

शनैः सरोजप्तिमोऽस्य पाणिः, पतन्नतिस्नेहभरात् शिरःसु।

छात्रवजानामिलकस्थलीस्थः

महँस्तमोमोदविनोंद्द्क्षः ॥

\* सुवन्तं तिङन्तश्च।

१५

नियतिन्नयतेरयं विलासो, विलसत्या विधिविष्णुराङ्करं यन् । सुकृती जनितो सृतौ यतीन्द्रो-ऽन्वभवत्कन्टमनिष्टदिष्टयोगान्॥

१६

द्धतो यदि सौमनस्यमस्मिन् , विषये सूच्मतरं निरीक्षयामः । महतामहतां वयं तदानीं गतिमन्ते सहशों विलोकयामः ॥

#### 'परिशिष्टम्'---

स्मृत्वा तातमुदीर्णवारिविसरव्यालुप्तनेत्रद्वयः, लेखव्याकुलवर्णपद्धतिरथोन्नीभावभृत्कर्गलः । रोमाञ्चेन च वेपथोः सहचरेणात्ताखिलाङ्गोऽधुना, व्योमोहाकुलमानसो 'हरि' कविनों भूरि वक्तुं प्रमुः॥

> हरिद्त्तशास्त्री पञ्चतीर्थः महाविद्यालयाचार्यः

# TOTTESTSST

8

यस्माद् ब्रह्मैकनिष्ठान् कवलयसि भुवो भूसुरान् भूरिसूरान्, लोकालोकपूतिष्ठान् यम ! गुणगणैस्तान् दविष्ठान् वरिष्ठान्। हित्वा स्वात्मपूकर्षाद्विरहितमनुजान् यान् निजान् वेत्सि मृढ, तुभ्यं स्थाने विधात्रा शितिमहिषमहायानमस्मात्पृदत्तम्॥

2

तं भास्करं पद्मविकोचद्त्तं, सहैव पद्मोन निपात्य तुष्टः। यन्नाभवः क्रूर करालकाल ! तच्छुद्धवोधादधुना पूसीद॥

हा शुद्धबोध यतिराज ! किमेतदोयेंरत्याहितं विहितमद्य विलापदूनान् ।
अस्मान्विहाय सहसा मृदुलात्मनापि,
यत्स्वीकृतं सपदि देवनिवासभूयम् ॥

(8)

ज्ञातं यदेषु सकलेषु गुरोः कुलेषु, धत्ते पदं न सकलं सुरभारतीयम् । वक्तुं वरैण्य विबुधानिदमेव वृत्तं, त्वं वीतशोक ! गतवानसि देवलोकम् ॥ 4

त्र्यस्तो व्याकृति-तंत्रपङ्कजवनी-व्याकोचदीचारविः, ध्वस्तश्छात्रसमूहशैलजडतापचिछ्छदुग्रः पविः । स्रस्तश्चार्यसमाजमान्यनियमोद्धारेऽस्थिदाता शिविः, शस्तः पाठननीतिरीतिचतुरो हा ! शुद्धबोधः कविः ॥

#### काशीनाथशर्मा काव्यतीर्थः

(श्रीपण्डितपद्मसिंहशर्मणो ज्येष्टपुत्र: एतर्हि महाविद्यालयसहायक-मुख्याधिष्ठाता)

### WZÍTIW: 1

श्रीशुद्धवोधयतिना, चरितं चरितं शुभम्। संकीर्त्तं यन्ति विद्वांसो, यतस्तत्समुपास्यताम् ॥१॥

अदूष्यं यस्य वैदुष्यं, सद्यं हृद्यन्तथा । मूर्त्तिः शान्तिमयी यस्य, वचः पश्यं मनोहरम् ॥२॥

जीवनं यस्य जीवानां, जीवनाय नचान्यथा । कीत्तिर्तन्यो महात्मासौ, पूातः स्मर्त्तव्य एव च ॥३॥

अधीतवेदवेदाङ्गो,रचिताष्टकवृत्तिकः । रक्षिता धर्मसेतृनां, सन्नतानाञ्च रक्षिता ॥४॥

शान्तो दान्तस्तितिक्षुश्च, परात्मचरिते रतः । विद्वद्भिः साधुभिः सम्यक्, सेवया परिरक्षितः ॥५॥ छात्राणां द्विराती यत्राध्यापकानाञ्च विरांति: ।

महाविद्यालयो ज्वालापुरीयो येन पालितः ॥६॥
उपदेशपरो नित्यं, दृणामुन्नतिहेतवे ।

शरण्यं चार्त्तं लोकानामरण्यं यस्य वे गृहम् ॥९॥
परित्यज्योभयं लोकं, योऽमृतत्वमुपागतः ।

तं यतिप्वरं लोकं, भ्रान्ता ये ते मृतं जगुः ॥८॥
शुद्धवोधाष्टकमिदं, रचितं श्रद्धया मया ।

तुष्यत्वनेन भगवान्, सर्वात्मा सर्वदर्शनः ॥९॥

छेदीपसादशर्म<mark>णः</mark> श्रद्धाञ्जलिः महाविद्यालयव्याकरणाचार्यस्य

काव्यतीर्थादिविविधोपाधियुतस्य ।

INSTR-WISSE

8

स्वस्मिन् जने कोडित किश्चदाह, स्वारिं नरं जेतुमिहेहते वा । मन्येऽविकस्पा कुलचेतसाहम्, विश्वान्नरान् द्योतयतीति देवः॥ 569 82 52/82 (28) 28,282

2

मदिएदो वा नरदेवशास्त्री, यत् कृत्यभारं शिरसा व्यथत्त ॥ यदीह धास्ये न सहायलेशम्, मत्तत्सवर्गाक्षरनाम व्यर्थम्॥

3

असंख्यसंख्याकलनानुयोगे, यदीह मृकीभवनं नुगही। महामहिम्नां सुचरित्रचित्रम्, अपाटवं संघटितुं तथा मे॥

8

वृन्दावनाद्त्र यदाहमेतो, योगाश्रमेऽध्यापकतामुपेतः । श्रीस्वामिनारयेण चु शुद्धवोधे-न मेलितो मां सह देवदत्तः॥

4

यो देवदत्त इह मत्सविधे वसन् स,
देवप्रियत्वमगमत् किमु तत् प्रगेयम्।
सौजन्यचन्दनयशःकुमुदेन लोकानाह्वादयन् सुमनसां मुद्मातेनोति॥

हित्यं वित्तविद्दीनदीनजनसात्, कुर्वन् सवित्तं निजम् पड्वर्गारिवरां विधातुमनिरां,
दण्डप्रयोगं दधत् ।
सम्राजं सजुषं निरीक्ष्य,
जनतायां शुद्धवोधेन हि
मोहोंगं विश्रणन्नतीत्य विलसन् ,
में स्वाक्षिलक्षीकृतः॥

9

धने विरागं भृत एव रागं, धृतो धृतौ संस्कृतवाग्विभूतेः। श्रुतिस्मृतिभ्यां प्रमितेषु श्रद्धां, तदुत्पथानार्यपथेष्वश्रद्धाम् ॥

शिक्षां विना नोन्नतिरस्ति कस्यचि-

दुद्राहुनेत्थं ब्रुवते समस्ताः । अतोऽस्य दीक्षां च ददत् स्वभिक्षां, लक्ष्मस्य कक्षां कृतवान् स्वमायुः॥

9

शिक्षाश्रिता भारतवासिनाधुना,

धुनाति संधक्ष्यति च स्वसभ्यताम् ॥ विशुद्धसिद्धान्तिममं हि वैदिकं,

समूलमुन्मूलियतुं नु सम्भवेत्॥

चेखिद्यते चित्तमिहेदशं नः, स्वदेशवस्त्वादिबहिस्कृतेन । यथेह पाश्चात्यकुशिक्षणेन, प्राचीनशिक्षामणिखुण्डनान्नः ॥

88

इत्थं विचिन्त्यार्थ्यजनोपकारकम्, ज्वालापुरे स्थापितमाप्तख्यातिकम्। विद्याविनोदाञ्चितवर्णिलिङ्गिनाम्, निःशुल्कशिक्षोभवनं विराजते ॥

१२

समाधिनाशोपि गरिष्ठ एव, नचास्य लेशक्षतता वरिष्ठा। मत्वेवमत्र क्षणयापनेन, स्वायुः समप्र' हितसाचकार॥

१३

अतोऽस्य सेवां प्रति शक्तिरस्ति चेत् लक्ष्यं तदीयं नितरां हि रक्ष्यम् । पुत्रं स्वकीयं विपरीतगत्वरम्, जहाति नो किं जनको जगत्याम्॥

१४

इदं मया स्वामिकृतेषु मध्ये, रहस्यमात्रं पुरतो बुधानाम्। समर्पितं नेतरमञ्जुवृत्तम्, ह्यशक्तितो छन्यविनाशशङ्का ॥

१५

मदीयदोषो नरदेवशास्त्रिणाम्, यतोऽज्ञवये व्यद्धात् स्वकाज्ञाम् । समर्हणा वा भवतां विभूतिः यतोप्रनेता गुणदोषभागी ॥

यागाश्रममहाविद्यालयः भीद्रव्येशभा-सर्वदर्शनसूरिः भाषापुरी व्याकरणवेदान्ताचार्यः, मुख्याध्यापकः

तस्य पुत्रेण १३ वयस्केन सदानन्दशम्मणा पितृमित्रमहामहिम-श्रीनरदेवशास्त्रिवेदतीर्थान्तिके प्रमभरेण लिखित्वेदं समर्पितम्।

#### श्री शिवः शरणम् ।

## FIFTH TOTALETTE

गुरुकुलं हि प्राचीनताचिह्नमिति तन्नाम्नैव प्रुकटीभवति ।
तदारम्भकाले हि प्राचीनता-पत्तपातिनः त्रार्यसभ्यताभावनया
भावितान्तःकरणास्तद्रचणसत्त्रणाः कितचन ब्रह्मवंशप्रसूता विद्याविभववन्तो महानुभावा श्रिप तत्र स्वर्गतमुन्शीरामवर्मणः
प्रधानकार्यनिर्वाहनैर्वाहिकाजीवनैः साहाय्यमनुतिष्टन्तः प्रारम्भिके
कर्मण्यासन् संस्थाकार्यकर्तारः । तेषु प्रधान्येनोङ्खेखनीयानि
नामानि तान्येव, यानि ज्वालापुरमहाविद्यालयेतिहासलेखनसमये
कदाचित्स्वर्णाच्चरैरङ्कनीयानि स्युः; तानि च-श्री पं० गंगादत्तशर्माऽऽचार्यः, श्री पं० भीमसेनशर्माऽऽजीवनम्महाविद्यालयमुख्याध्यापकः, श्री पं० पद्मसिंहशर्मा भारताद्यसंपादकः, श्री
नरदेवशास्त्री वेदतीर्थो जेलतीर्थश्च वेदाध्यापकः प्रवन्धसंसाधकश्चेति।

एष्वाचार्यमहोदयो गुरुकुले तिष्ठन् स्वीयं ब्रह्मचर्यव्रतपालनं कुर्वन् तत्रत्येभ्यश्कात्रेभ्यो दीचादानेन व्याकरणाध्यापनेन च स्वीयमाचार्यपदं सफलतामनयत् । शनैःशनैरासीच्छात्रहृद्ये जनतामनिस च तपिस्वन ब्राचार्यस्य कृते परमपूष्यस्थानम्। परिमदं नाभविचराय, सहसा ला० मुन्शीरामवर्मात्मिन महत्वमा-स्थापयितुं केनापि कारणान्तरेण वा प्रेरित ब्राचार्यस्य दीचादान-कृत्यमात्मसादकरोत्। ब्रार्षपद्धतिमवलम्बमान ब्राचार्यो बोधया-मास धार्मिकीं सर्गण, निदर्शयामासार्षपद्धतिं, न च कथमिव वुधे

पाश्चात्यशिचाशिचितोऽनिधगतशास्त्रार्थो लालामुनशीरामः । मुहुः पूबोधनेनापि यदोध्वेनिर्दिष्टा न तेऽधिजग्मुस्तिस्मन् वास्तिवकं पूम् पूचीनतायाः, ऋनुदिनं पाश्चात्याचारपूचारप्रवणं तन्मनोऽभिलच्य युगपदेवात्यजन् धनेन समृद्धम् भवनैः सुपृष्टद्धम् बाह्यसुषमासुशोभितमिष गुरुकुलपदम् । परित्यज्य च ज्वालापुरे गंगातट एव स्वसहार्थिभिरुक्लिखितमहानुभावैः साकं दिवंगतस्यार्षपद्धतिपच्च-पातिनो वेद्भक्तस्य सीतारामस्योद्याने वसितं स्वीचकुः ।

तत्रैव "क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महताँ नोपकरएं" इति कस्याप्यभियुक्तस्योक्तिं चरितार्थयन्तश्चत्वारोऽपि ब्राह्मणा ज्ञान-धनास्तपोवला स्वामिना दिवंगतेन श्रीदर्शनानन्देन सहकृता निरशुक्तस्यास्य व्वालापुरीयमहाविद्यालयस्य शिलान्यासमकुर्वन् । नचाभवत्कस्यापि शक्तिवेंद्विदुषश्चतुरोऽपि ब्राह्मणान्निराकृत्य महाविद्यालयं भङ्क्तं, यद्यपि अनेकशोऽनुष्ठितान्यपि विद्यालय-विरोधिभिस्तथाविधानि कर्माणि ।

त्राचार्यमहोद्यः स्वसहार्थिभिः साकं महाविद्यालयं निर्माय वालवत्पालनं तस्यान्वतिष्ठत् । त्रामरणान्तं निरशुक्तमाचार्यपदं निरवहत् । त्रासीदेतस्य महानुभावस्य त्यागशीलता, तस्या इदमेव निदर्शनं पर्याप्तं स्यात् यत्समस्तस्य महाविद्यालयस्य सङ्चालनं कुर्वन्नपि स्वयं कुटीरक एकान्ते न्यवसत् । कालेन च परित्यक्तगोवर्धनपीठीयश्रीशङ्कराचार्याधिकारस्य महाविद्यषः स्वर्गवासिनः श्रीसुत्रह्मण्यदेवतीर्थस्य शिष्यत्वमङ्गीकृत्य चतुर्थाश्रमं प्रविशन् शुद्धवोधतीर्थनान्ना परिचित त्रासीत् ।

त्रभवचायमार्षप्रन्थेषु महादरो, बहुशोऽष्टाध्यायीपाठने विदुषा-मादरशैथिल्यं निरीच्यापि सोरस्ताडं छात्रान् बोधयति स्म कारयति स्म च नूतनप्रन्थैस्तुल्यामेव व्युत्पत्तिमित्यवगतं निषेविता-चार्यचरऐभ्यश्क्षात्रेभ्यः।

न्नमेतादृशा एव सन्तो ब्राह्मणा महाभाष्यकर्तुर्महर्षेः पतञ्जलेकक्ति "ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इत्येताँ
चिरतार्थयन्ति । दिवं सनाथितवतामुत नित्यशुद्धबुद्धस्वरूपे लयमवाप्तवतां शुद्धबोधतीर्थानां कितचन मासा व्यतीताः, परसंस्कृतानुरागिण इतरेऽपि वारमेकं कृतालापा ये रुग्णावस्थातः प्रक्तनीं
शारीरदृशां दृष्टवन्तो, नते सहसा प्रतिपद्यन्ते स्वामिनः स्वर्गमनम्।
नात्र संदेहलेशोऽपियन्माता सुरभारती, त्रकारणसेवकानां विरहेण
दीनदीनाश्रुकलुषा न धेर्यं धरिष्यतीति सा शोचनीयतामुपगतेव
प्रतिभाति।

नचार्यचरणाः शोच्या यैः स्वकरतललालिता स्ववचःपीयूष-पावितान्तस्तला ऋषि तां धुरं निर्वोढुं समर्थीकृताः कार्यधुरं वहन्तो ऽपि पूत्यचीकृताःछात्राः।

वयमिह परमात्मानं विश्वरूपिणं सर्वतोभावेनाभ्यर्थयामहे यथा स्वामिनां स्यात्स्वरूपानुरूपा सद्गतिरिति शम् ॥

लीलाधरशास्त्री ऋषिकुलाचार्यः

## t tilled lone

वसु-बाण-निधि-निशेश-मिते (१९५८) वत्सरे यदाहं विल्व-वनेऽध्यापयन्नासम्, तदानीमेव नरदेवपृभृतीन् कतिपयांश्छात्रा-न्सहादाय चरित्रनायकमहोदयाः ( श्री पं० गङ्गादत्तशास्त्री ) विल्ववनं (वेलौन)स्वेन शुभागमनेनालमकार्षुः । पूसङ्गादेकस्मिन् दिने मया ' ग्रेरणौ यत्कर्म ग्णौ चेत्स कर्तानाध्याने ' सूत्रस्य व्याख्यां पृष्टाश्शास्त्रिमहानुभावाः परमरमणीयतामनुपृपन्नया सरलसरलया शैल्योक्तसूत्रन्तथाव्याचचित्ररे यथा शुरवैव मदीयहृद्यपटले संकल्पोऽयमुद्यमभजद् यत् किंचित्कालं सहोषित्वा नव्य-व्याकरण-अवगाङ्कियेत । अथ कानिचिद्हानि तत्रातिवाह्य हरिद्वारमयासी-च्छास्त्रिमहोदयः । त्र्रहमपि पाठशालाभारमध्यापनकार्यञ्ज ब्रह्म-चारिषु योगानन्दमहाभागेषु (ये पञ्चाम्बुपान्तादेव मया सहागता त्रासन्) समासज्य स्वसंकल्पितार्थसिद्धचर्थं हरिद्वारमयासिषम्। तत्र गत्वाचाज्ञासिषम् यत् चरितनायकमहानभावाः विल्ववना-त्परावृत्यैव जालन्धरम्पास्थिषत । ऋहमपि तत्रैव पागाम । शास्त्रि-महानुभावास्तु श्रीलालामुनशीरामस्य रम्ये हर्म्ये वासमकल्पयन्। त्रहळ्ळार्यसमाजमन्दिरस्यैकतमे वेश्मनि न्यवात्सम ।

परन्तु, तदानीं शास्त्रिमहाभागाः लालामुन्शीरामेण संगत्यै-कस्य महतो विद्यालयस्यायोजनासंकल्पेऽहर्निशं निमग्ना त्र्यतिष्ठन्। कदाचित्किमपि कदाचित् किमपि स्थानमवेचन्ते स्म । एवमध्यापने-ऽल्पाल्प एव समयो व्ययीभवति स्म । "भित्ततेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः" लोकोक्तिरियं चिरतार्थाभृत्। ऋध्यापनसुखं गतम्, ऋाचारो गतः, परं संकल्पस्य लेशोऽपि नाभूत्पूर्णः।

त्रथातिक्रामित किस्मिश्चित्काले सिकन्दरावादीयगुरुकुल-सञ्चालकैः सानुरोधमाहूताः शास्त्रिवर्याः सिकन्दरावादगुरुकुल-माजग्मुः। मद्यं किंचिंत् संस्कारकार्यमध्यापनकार्यञ्च समर्पिपन्। स्वयं च तस्येव नवीनगुरुकुलस्यायोजनामनोराध्ये निमम्ना त्रवास्थिषत। शास्त्रचर्चाल्पीयस्येव श्रवणयोगींचरतामभजत । तस्मिन्नेवावसरे श्रीपिखतिसद्धमहाराजाः ये शास्त्रिणामभिन्नहृदयाणि मित्राणि सतीर्थ्या त्रासन्—ऋध्यापियतुङ्गुरुकुलिमममुपागमन् । तेभ्योऽपि किंचित् शास्त्रश्रवणस्य सौभाग्यम्मयालिम्भ । एवम् अनुमानतोऽष्ट-मासाविध मया तेषां सहवासस्य सुखमवापे । ज्ञात्रवात्सल्यं कर्मचारिणां सप्रेम कार्येषु प्रेरण्ञ्च तेषां प्रास्यतममासीत्।

ऋहं रोगी भूत्वा पुनर्विल्ववनं समागमम् । शास्त्रिणस्तु ऋतीतेषु केषुचिद्दिनेषु नवसंस्थापिते कांगड़ीगुरुकुलेऽगच्छन् । तत्रत्यञ्चाचार्यपद्मलमकुर्वन् । ऋनन्तरं ततोऽपि पृथग्भूय स्वातंत्र्येण महाविद्यालयसंस्थायाः कार्यं महतोत्साहेनाचीचलन् । यदा कदाचित् ततो बिल्ववने ऋायान्ति स्म ।

त्र्याहमि बिल्बवनात् नरवरे समायाम् । स्वतन्त्रं विद्यालयं संचालयन् भगवत्या भागीरथ्याः पुर्यतदे निवासं च समकल्पयम् मानसे। नरवरिवद्यालयेऽपि यदाकदाचिदायान्ति स्म। एकस्मिन् वर्षे तत्रैव च चातुर्मास्यमत्यवीवहन् । एकदात्र श्री १००५ स्वामि-शंकराचार्यमधुसूद्नतीर्थमहोद्याः (गोवर्धनमठाधीशाः) बिल्व-

वनं समुपेताः। मद्भ्यर्थनयागत्य नरवरिवद्यालयेऽपि मासार्धमृषुः। तदानीमेव श्रीभारतीकृष्णतीर्थमहानुभावाः (वर्तमानशंकराचार्याः गोवर्धनमठीयाः) ऋषि नरवरमलंकृतवन्तः। श्री १०८ षड्दर्शनाचार्या विश्वेश्वराश्रमद्गिडनोऽपि ऋत्रैवासन्। श्री १०८ स्वामिशुद्धवोधतीर्थमहानुभावा ऋषि विद्यालयमिममलंकुर्वन्ति सम्।

त्रस्माकिमच्छाभूत् यदेते शङ्कराचार्याणामुत्तराधिकारिणो भवेयुरिति । शङ्कराचार्या त्र्रापि हृदयेन त्र्राभिलपन्ति स्म यदिमे मठकार्यं स्वस्मिन्नासञ्जयन्तु । परन्तु, शास्त्रिमहाभागेन तु दण्डोऽपि त्यक्त त्रासीत् । तेषान्तु ज्वालापुरमहाविद्यालय एव परमप्रेमास्पद्मासीत् ।

माम् त्रागरावास्तव्यश्रीभीमसेनपण्डितव्च मुहुर्मुहुः पूँरिरत् शास्त्रिमहोदया यद् ''भवान् संन्यासी भूत्वा गोवर्धनमठाधिकारं गृह्णातु'' इति ।

त्रस्माकन्तु "भवन्त एवात्राधिकारिणः भवन्त एषामुपनीताः शिष्याः पृशिष्याश्च सन्ति" इति पृवलोऽनुरोध त्रासीत्।

तिसन्नेवावसरे मया तेभ्यः पञ्चदशीश्रवणमारव्धम्। एक दिने पाठान्ते शास्त्रिवर्येकक्तम्, "पञ्चदशी रमणीयो ग्रन्थः, क्यं स्वामिभिः (द्यानन्द्सरस्वतीभिः) खण्डितः। त्र्रस्य स्वाध्यायः पूत्र हङ्कर्तव्यः"।

त्रनेकवारं मामुक्तवन्तः "महाविद्यालयं चलन्तु, तत्रैव कार्यं करणीयम्, मिलित्वा कार्यं शोभनं भवतीति"। इतो विद्यालया दिप पृतिभावतरछात्राँस्तत्र नेतुमनवरतञ्जेष्टन्ते स्म । ज्वालापुर

महाविद्यालयप्रेम्णा सर्वातिशायि पदमपि (गोवर्धनमठाधी-शत्त्वम्) नाभिलाषास्पदं कृतम् । त्रहर्निशं विद्यालयवृद्धौ व्यापृता त्रवातिष्ठन्त ।

गते हायने हृषीकेशे श्रीपिष्डितवालकरामवेदपाठिना श्रोता-धानपूर्वकं चातुर्मास्ययागोऽक्रियत। तत्रेमे स्वामिनः सादरमाहूता त्र्यासन् । तिस्मन् समये तेषां श्रीमुखात् त्र्यार्यसामाजिकानां कृतन्नतासूचकानि यान्यत्तराणि निरगुस्तानि शास्त्रिणां हृदयानुतापं सम्यक् व्यंजयन्ति ।

श्रीजीवनदत्तरार्मा

नरवर-राजघाटतः

नरवरसाङ्गवेदविद्यालयसंस्थापक<sup>.</sup> सञ्चालकश्च

ओ ३म्।

### HISTORIAN I

सुगृहीतनामधेयाः प्रातःस्मरणीयाः विद्वद्धृन्दवन्दनीयाः पण्डितमण्डलमण्डनाः श्रोमन्तो गुरुवर्याः शुद्धवोधतीर्थवरणाः !

साम्प्रतमिष स्मृतिपथमवतरित स शब्दशास्त्राध्ययनजनित-परितोषः शैशवः समयः, स्मारयिततरां च तत्र श्रीमतां प्रशान्तगभीरामिष हास्यरसमनोहरां पुण्यमूर्त्तम्।

यथाऽऽमरणं प्रातृचरणस्नेहः स्मर्थ्यते वत्सैस्तथैव श्रीमतां मनीषिणां वत्सलेषु शिष्येष्वनुरागः सम्प्रत्यपि स्मर्थते तैः। देवजनश्राध्याः । व्याकृतितन्त्रनिष्णाताः सन्तस्तत्र श्रीमन्त एवेदानीं महर्षिदयोनन्देसरस्वतीप्रोक्तव्याकरणपाठनप्रकारं प्रचा-छियतुमलमभूवन् ।

तत्र श्रीमतां संस्कृतभाषां सर्वजनसुलभां कर्तुभनस्यः कर्त्यमातीतः प्रोमा केन किल कर्त्यायतुत्र शक्यः ? एतद्र्थमेवामुध्यार्यज्ञगत एति विद्योतमानासु संस्थास्तित्वा विशिष्टं कार्यं
यावज्जीवं कृतम्, विहितश्च प्रचुरतम आर्य्यभाषाप्रचारः।

द्विजकुलचन्द्राणां श्रीमतां यशश्चिन्द्रका न केवलमत्र भवतां विनेयतनयहृद्यकैरवकुलानि, अपि त्विखलिवद्याविलासिवृन्द्मनः-कुमुदानि विकासयित । यथा प्रदीप आत्मानं प्रहूप वस्तुजातं प्रकाशयित तथैवानुष्टितं श्रीमचरणैः। यद्यपि श्रीमद्भिनंश्वरं शरीरं त्यक्तं परन्तु परःसहस्रपुरुषेषु मनुष्यत्वं सिक्तमिति तु सुविदितमेव सर्वेषाम्।

यद्यपि श्रीमतां विनश्वरं शरीरमस्मत्तस्तिरोहितं तथापि श्रीमतां चितिशक्तिस्त्वस्मास्वतित्रगं स्निहाति, परिश्रमति चात्रैवेति मन्ये। भावत्कोऽसौ वात्सल्यपूर्णो हस्तः, ते स्नेहपरिपूर्णाः शब्दाः, तद्निर्वचनीयं प्रमसर्वमप्येतन्मद्र्थमजरामरवत्स्थास्यति। प्रमिभीवकुसुमैः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयन्विरमत्देष—

आर्यकन्यामहाविद्यालयः, ) बड़ोदा । भवदन्तेवासी महेन्द्रनाथ: पटेल्: शास्त्री, सांख्यतीर्थः



महाविस्रालयच्छात्रचरस्य निगैम्बो (लंका) वास्तव्यस्य श्रील-श्रभयसिंहस्य न्यायशास्त्रिणः: )

श्रस्युत्तरित्भागे हिमिगर्युपत्त्यकायां हरिद्वारोपान्ते ज्वाला-पुरप्रदेशे जान्हवीकुल्योपकण्ठे मध्येपश्चपुरि प्राचीनशिचादीचा-समुपासकानां प्रीतिहेतुर्महाविद्यालयनाम्नी पुण्यभूमिः । हिम-वद्विन्ध्यमध्यगताऽऽर्यावर्त्तभूरिव जान्हवीतत्कुल्ययोर्मध्ये चकास्ति सा मे गुर्वी गुरुभूमिः।



यत्र मातुपितुराज्ञया वा त्यक्तगृहा वा ब्रह्मचर्य्व्रतमुपाद्धानाः शताधिकं पञ्चाशद्विनेया वर्णिनः । तेषु कदाचिद् वालाः पित्रोः स्मारं स्मारं रुद्दित, क्रीडन्तः परस्परं कलहायन्ते च । अन्योन्यै-स्ताडिता वैकेऽपरं द्र्यं नियोजयितुकामा गुरून् अभिशासित । बुभुक्त्या वाऽसमय एव भोक्तुं किञ्चिद्वाञ्छन्ति । ब्राह्मे मुहुर्ते जागरणे, हेमन्ते शिशिरे वा प्रातःसवने, यमनियमपरिपालने, कदाचिन्नित्यकर्मण्यध्यनाध्यापनादौ प्रमाद्यन्ति ।

**% % %** 

युवानोऽपि स्वाध्याये पूमाद्यन्त इव तपश्चरण उदासीना, गृहगमने उत्का इव, चिणकविरागमाश्रित्य विजने गन्तुकामा इव, पूमादेन विनायकवचोऽवधीरयन्त इव, नितान्तमध्ययने तत्परी-भूय ऋस्वस्था इव केचित्कदाचिद् भवन्ति । ताँश्च पूजा पृथिवी-पतिरिव कुलपतिस्त्वं विनेयनेयनिपुणोऽसि न तु भेदेन । न खलु कदाचिद् गुरुणा राज्ञा वा भेदमाश्रित्य शिष्याः पूजा वा विनि-येरन् । ये च तथाऽऽचरन्ति ते शासकापसदाः ।

\* \* \*

हे शुद्धवोध, गुरो, कृपालो ! त्वद्नितके क्रीडन् तवैव करुणारसात्पालितः पोषितश्चाहम्। त्वया हि त्रादित एव त्रमर-वचः चीरेंगोन्नीतोऽस्मि। त्रप्रेऽपि तवाशिषः किमष्ये यदि गृह्णीयाः शरीरम्। त्वदुपात्तविद्यर्णमपाकर्तुं यतिष्ये यथाशक्ति विद्या-प्रचारेण। कदा नु खलु श्रीदेवपादानां पदाम्बुरुहं नमस्यामि। त्रप्रिमन् जन्मनि तु त्रसम्भवमेतत्। जन्मान्तरेऽपि तत्रभवता-मन्तेवासित्त्वमुपगत्यात्मानं कृतार्थयितुकामोऽस्मि।

यस्य देवे परा भक्तिः
यथा देवे तथा गुरौ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः
पूकाशन्ते महात्मनः॥

यद्येद्वचस्तथ्यं तर्हि मम कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्तां सर्वत्र सिंहलद्वीपे, यतो हि भक्तोऽहमत्रभवतां देवपादानाम् । ऋनुरक्तः सदैव श्रीगुरुचरणसरोरुदेषु ।

त्र्ययं लङ्कावास्तव्य एतर्हि काश्यां शास्त्राण्यधीते । तस्य लेखोऽय-मविकलं पूकाश्यते । 8

सकलकुशलवछी,

पुष्करावर्त्तमेघः

दुरिततिमिरभानुः,

कल्पवृक्षोपमानः ॥

भवजलनिधिपोतः,

सर्वसम्पत्तिहेतुः।

स भवतु सततं नः,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

श्रेयसे गुद्धबोधः ॥

श्री १०८ स्वामी शुद्धबोधतीर्थ जी क्षेत्र अन्युचकोटि के त्यागी, तपस्वी, संन्यासी थे।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

2

ते च युवानस्ता प्रामसम्पदस्तच तारुण्यम् । आरुयानकमिव लोकः कथयति वयमपि तच्छ्रगुमः ॥

चन्द्रदत्तशास्त्री काव्यतीर्थः

स्र घ्रपत्तनस्थः।

### REFERENCE FREE TER

#### % (विद्याधरशास्त्री M. A, साहित्यशिरोमणि संस्कृत-ग्रेफेसर डूंगरकालेज वीकानेर)

पूर्णतया निश्चित नहीं परन्तु संभवतः १९११ त्र्यथवा १२ में महाविद्यालय के वाषिकोत्सव पर मैं मेरे स्वर्गीय पितामह-चरणों के साथ दिन के ३ बजे त्र्याश्रम में पहुँचा था। उस समय त्र्याचार्यवर संन्यस्ताश्रम में नहीं थे। मैं ९-१० वर्षका ही था। धुधली स्मृति में इतनाही याद है कि एक सड़क पर बहुत से वृत्त लगे हुए थे त्र्यौर वहाँ मार्जनी को हाथ में लिये एक महत्तर सज्जन ने पितामह से नमस्ते की थी। सड़क को पार कर हम एक कैम्प में पहुँचे। वहां एक त्र्याराम कुर्सी पड़ी हुई थी त्र्यौर उसके पासही खड़े हुए श्री प्रातःस्मरणीय शुद्धवोध जी ने पितामह का स्वागत किया था। हमारे पहुँचते ही वे हमें एक जनता से भरे हुए खुले मैदान में लेगये जहां पितामह सभापति वने थे।

यह पहला दृश्य है, इस में मैंने उनको पूणाम किया था और उन्हों ने आशीर्वाद देकर पूछाथा कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसके वाद मेरा उनसे १९२६ तक कोई अन्य साज्ञात्कार नहीं हुआ। हाँ बीचमें जब आपने संन्यास प्रहण किया उस समय चित्रमय जगत् में आपकी जीवनी पढ़ी थी और उसमें महाभाष्य के अध्ययन के सम्बंध में पितामह का नाम उल्लिखित था। इतने

<sup>🕸</sup> भाष्याचार्य्य श्री पं० हरनामदत्त के पौत्र ।

पूकाण्ड विद्वान की इस गुरुभक्ति का पूभाव मेरे हृदय पर अवश्य हुआ था।

द्वितीय अवसर १९२६ का है। देहरादून में हिन्दी साहित्य सम्मेलन था। बीकानेर से जाता हुआ एक दिन बीच में ज्वाला-पुर महाविद्यालय में भी ठहर गया। वहां प्रातःकाल ही पहुँचा था। मैं जहाँ ठहरा था वहाँ पास ही में आचार्य-कुटी थी। प्रातःकाल ही पहुँचा तो पता लगा कि आचार्यवर भ्रमणार्थ गये हुए हैं। बड़ा ठंडा प्रातःकाल था। मुसे एक वृद्ध के इस भ्रमण पर आश्चर्य अवश्य हुआ पर यह उनका दैनिक कृत्य था। मैं स्नानादि से निवृत्त होकर फिर आया, उस समय कुटी के बरामदे में एक तख्त पर मैंने आचार्य-चरणों के दर्शन किये और अपना परिचय दिया। उस समय की उन की प्रसन्नता को मैं विस्मृत नहीं कर सकता। कुशल प्रनानन्तर शास्त्रीय चर्चा प्रारंभ होगई और मैंने अपने कितने ही शंकास्थलों को आचार्य-प्रवर के सम्मुख उपस्थित कर दिया और प्रयेक का तृप्तिकारी उत्तर पाकर कुतार्थ होगया।

उस समय बरामदे में धूप त्रा रही थी त्रौर स्थान भी वह परम स्वच्छ था। सूर्य भगवान त्रपनी पूर्ण पूभा चमका रहे थे। पर यह त्रालङ्कार नहीं त्रपितु त्रव तक प्रयत्त दीख रहा है कि त्राचार्य के मुखमण्डल पर जो पूसन्नता, सरलता त्रौर विचार-शीलता की त्राभा थी वह उस सूर्यपूभा की छटा में त्रपनी निराली ही शोभा दिखा रही थी। मैं उनके पाण्डित्य के सम्मुख क्या कह सकता था। परन्तु मेरी यह पूबल इच्छा त्रवश्य हो गई कि इस रमणीय स्थान में त्रौर ऐसे महर्षि-तुल्य त्राचार्य के चरणों में रहकर विद्याध्ययन अवश्य करूं। परन्तु यह इच्छा वर्तमान भारतीय विद्यार्थियों के सौभाग्य में पूर्ण होने के लिये बहुत ही विरली जगह उद्भूत होती है। इच्छा उठी और विलीन होगई। मैं केवल ५ दिन की छुट्टी पर ही गया था। सायङ्काल होते ही मैं आशीर्वाद लेकर देहरादून चला गया और उसके बाद दर्शनों के स्थान में यही अवसर मिला है कि प्रयच्च दर्शन कर और आशीर्वाद प्राप्त करने के स्थान में मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि को ही समर्पित कर कुतकृत्य होजाऊ।

मैं स्वयं त्राचार्यवर के पास त्रधिक नहीं रहा पर मेरे कितने ही सहपाठियों को उनके पास पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुत्रा है त्रीर उनके मुख से सतत प्रांसा को सुनकर यही कहा जा सकता है कि त्रव ऐसे विद्वान् भारतवर्ष में केवल स्वप्नमात्र के लिये रह गये हैं। वह पुरुष जो विद्या के त्रिद्वितीय कर्मचेत्र में त्रप्रेसर, त्रीर स्वभाव में त्रजुपम शान्त हैं वह साचात् महर्षि है त्रीर ऐसे सज्जन जिस स्थान में रहे हैं वह परम पावन त्रीर सौभाग्यशाली है। परमात्मा करे कि त्राचार्यवर के ये सद्गुण उनके योग्य शिष्य में त्रवतीर्ण हों त्रीर वह भी त्रपने-उनके समान ही-त्याग से संस्कृत भाषा की सेवा कर भारत के मुख को उज्जवल करें॥ ॐ॥

# THEFT FIRE

# NET VINE

### (लेखक-श्री पं० रविशंकरशर्मा वानपस्थ, महाविद्यालय)

श्री १०८ पूज्यपाद स्वा० शुद्धवोधतीर्थ जी के दर्शन सबसे प्थम देहली में भारतधर्ममहामण्डल के अवसर पर हुए थे, जिसको लगभग ३२ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तत्पश्चात् कनखल हृषीकेश, कांगड़ी गुरुकुल आदि कई स्थानों में समय २ में होते रहे। ३१ अक्तूबर १९०८ ई० को पूज्य स्वामी जी महाराज ने म० वि० ज्वालापुर में पदार्पण कर, उसका कार्यभार संभाल लिया।

उनके पदार्पण करते ही म० वि० रूपी पौदा लहलहाने लगा।
मैं आरम्भ से ही महाविद्यालय-सभा का सभासदरूप से एक
तुच्छ सेवक था। परन्तु १५ जून सन् १९०९ ई० से निरन्तर
लगभग २१ वर्ष श्रीस्वामी जी के चरण-कमलों में रहकर म० वि०
की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता रहा, परन्तु महापुरुषों की रीति-नीतियों को भलीभान्ति कोई पुरुष ही समम
सकता है। मेरी मित में श्री स्वामी जी महाराज धीर, वीर
गम्भीर, त्यागमूर्ति, सदाचारी, तपस्वी, विद्वान, धर्मात्मा और
सत्यप्तिज्ञ पुरुष थे।

मुमे याद है कि म० वि० के पृथमोत्सव के समीप ही जव स्वामी जी महाराज रुग्ण होकर गुरुकुल कांगड़ी चले गये थे तब यहां म० वि० के सब ही ऋधिकारी लोग घबरा उठे थे। तब यहां से स्वर्गीय श्री चौ० महाराजसिंह जी पृधान, श्री चौ० अमीरसिंह जी उपपृधान, तथा लेखक और सम्भवतः श्री चौ० भगीरथलाल जी महेबड़िनवासी स्वामी जी महाराज के दर्शन करने गये। उस समय स्वामी जी महाराज इतने निर्वल थे कि अच्छी पृकार बोल भी नहीं सकते थे, तो भी हम लोगों से धीरै २ बातें करने लगे। हम लोगों को घबराये हुये देखकर कहने लगे, "आप लोग घबराइये नहीं, यदि ईश्वर की कृपा से जीवन शेष रहा तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही होगा" यह सुनकर हम लोग पृसन्नचित्त महाविद्यालय लौट आये, और श्री स्वामी जी महाराज भी दूसरे दिन उसी दशा में म० वि० आ विराजे।

त्राप श्री १०८ स्वा० द्यानन्दसरस्वती जी महाराज के त्रानन्यभक्त थे। त्राष सिद्धान्तों के मर्मज्ञ, विद्वान् तथा पालन करने वाले थे। परन्तु ऐज़लो इण्डियन त्रार्थ्यों के सिद्धान्तों के विरुद्ध थे। इनके विषय में कभी २ कहा करते थे कि ये लोग ऋषि के त्राभिपायों को ही नहीं सममत हैं। सत्यार्थप्रकाश त्रादि प्रन्थों को वे ही लोग त्राच्छी प्रकार समम सकते हैं जिन्होंने वेद तथा शास्त्रों का भलीप्रकार त्राध्ययन किया हो। प्राचीन सभ्यता के बड़े हामी थे। त्रीर त्रां प्रेजी खेलों से बहुत त्राप्रसन्न होते थे। उस समय समस्त ब्रह्मचारी तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। त्राध्यापनशैली के एक ही विद्वान् थे। छोटी से छोटी त्रीर बड़ी से बड़ी कन्ना के विद्यार्थियों को पढ़ाने में सिद्धहस्त थे त्रीर त्रानथक पढ़ाने वाले थे।

शिष्यवत्सल ऐसे थे कि कोई विद्यार्थी कितना ही अपराध करे और उनके सामने जाकर दो आँसू बहा देवे तो सब अपराध हमा हो जाते थे। और इतना हो उपरेश करके छोड़ देने थे कि, "मूर्ख! यदि फिर ऐसा किया तो बहुत पीटूंगा"। छात्रों से पहले आप कभी भोजन नहीं करने ये। मुफे अच्छी पूकार याद है, एक बार मैनें कुछ ब्रह्मचारियों का दुपहर का भोजन बंद कर दिया, तो आपने भी उस दिन दुपहर को भोजन नहीं किया और बना बनाया छोड़ दिया।

विद्यार्थियों के साथ उनका विचिन्न व्यवहार था। जिस समय वे विद्यार्थियों से खेलते थे तो उनमें ऐसे घी शकर की तरह मिल जाते थे कि विद्यार्थियों को किब्चित भी यह भान नहीं होता था कि हम किसी बहुत बड़े त्रादमी के साथ खेल रहे हैं। त्रीर जरा त्रांख टेढी की तो बड़े से बड़े विद्यार्थी भी भयभीत होजाते थे। मिलनसार ऐसे थे कि जहां किसी से १५ मिनट बातें कीं तो वह उनका हो जाता था। स्वस्थ, हृष्ट पृष्ट विद्यार्थियों को देख कर बहुत प्रसन्न होते थे। व्यायाम त्रादि के बहुत शौकीन थे। त्राप्त में नियम से कुछ न कुछ व्यायामादि करते रहे। मितभाषी ऐसे थे कि श्रोतात्रों को उनका त्राभिपाय सममने में कठिनाई होती थी। लोकेषणा से वे बहुत दूर रहते थे। सदैव इस प्कार की चेष्टा करते थे कि उनका कोई कार्य वाणी द्वारा या समाचारपत्रों में प्काशित न किया जावे।

मरी मित में लोकैषणा का न होना एक ऐसा विशेष गुण है जो संसार में किसी विरले ही महापुरुष में होता है, नहीं तो यह

त

एषणा ऐसी पूबल है कि बड़े २ सन्त महन्तों को भी नाच नचाती है। बाज २ तो किसी शाइर के कथनानुसार इसके लिये सब कुछ दु:ख उठाने को तैयार रहते हैं:—

दोज़ख के दाख़िले में नहीं, मुक्तको कुछ उज़र। गर तसबीर कोई टांग दे, मेरी बहिश्त में।।

श्रिधक क्या लिखूँ, महाविद्यालय ज्वालापुर उन्हीं के परिश्रम तथा तप का फलस्वरूप है। दु:ख है कि म० वि० ज्वालापुर उनके परलाकवास से अनाथ सा हो गया है। परमात्मा से पार्थना है कि वह ऐसे महापुरुष के पालित पाषित वृत्त का सदैव अपने दयारूपी जल से सींचता रहे।

# स्वर्गीय श्री स्वामी शुद्धबोधतीर्थ जी

### मेरे संस्मरगा।

श्री पं० विश्वनाथ जी, वेदे।पाध्याय, गुरुकुल कांगड़ी

स्वर्गीय श्री स्वामी शुद्धबोध जी महाराज का प्रथम दर्शन मुझे उनके आचार्य गंगादत्त के रूप में हुआ था। सन् १९०१ में गुजरानवाला (पंजाब) में मैं वैदिक आश्रम में ब्रह्मचारीहर में प्रविष्ट हुआ। श्री आचार्य गंगादत्त जी इस आश्रम के उस समय आचार्य थे। इस आश्रम के दो विभाग थे। उच्च विभाग में वही आयु के विद्यार्थी थे जो कि आचार्य गंगादत्त जी से विद्याध्ययन करते थे। इनके रहन सहन आदि में ब्रह्मचर्याश्रम के कड़े नियमों का प्रयोग न किया जाता था। दूसरे विभागों में छोटी आयु के विद्यार्थी थे। ये भावी गुरुकुल की नींवरूप में इस वैदिक आश्रम में भरती किए जा रहे थे। मैं भी इन्हीं छोटे विद्यार्थियों में प्रविष्ट हुआ। इन दिनों हमारा सीधा सम्बन्ध आचार्य गंगादत्त जी के साथ न रहता था। हम छोटे विद्यार्थी इन की गठी हुई भव्यमूर्ति को प्रायः आते-जाते देखा करते थे और हम समझा करते थे कि ये विद्या के इतने अगाध स्रोत हैं कि अभी तक हम इस स्रोत में स्तान करने के योग्य नहीं।

वैदिक-आश्रम में कुछ देर तक मैं रहा। पश्चात् इन छोटे ब्रह्मचारियों का जो कि संख्या में लग भग ३० के होंगे, गुजरान-

वाला में ही एक पृथक् आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम खोल दिया गया था। इस ब्रह्मचर्याश्रम में जितनी देर हम रहे उतनी देर आचार्य गंगादत्त जी के दर्शन न हो संक।

अचानक एक दिन हमें समाचार मिला कि हम सबने कांगड़ी गुरुकुल, हरिद्वार जाना है। सबने तैयारी करनी शरु की अर्थात् अपनी २ कितावें तथा वस्त्र आदि वांधने आरम्भ कर दिये। गुजरानवाला से रेल के रिज़र्व डन्वे में सब ब्रह्मचारी आचार्य गंगादत्त जी की अध्यक्षता में विदा हुए और २ मार्च. सन् १९०२ को मध्यान्ह के बाद लगभग सायंकाल ४ बजे हरद्वार स्टेशन पहुंचे । बीच में महात्मा मुन्शीराम जी भी जालं-धर से आ मिले। हरद्वार स्टेशन के बाहिर ब्रह्मचारी पंक्ति में छड़े किये गये। महात्मा मुन्शीराम जी तथा आचार्य गंगादत्त जी इस एंक्ति के आगे २ थे और महर्षि दयानन्द का बड़ा चित्र तथा ओ३म का झण्डा सब से आगे था। वेद-मंत्रों का उच-स्वर से उचारण करते और कनखळ के मुख्य बाज़ार में से होते हुए हम लगभग रात पड़े कांगड़ी गुरुकुल पहुंचे जो कि गंगा के उस पार किन्तु गंगा के किनारे और चण्डी पर्वत की तराई में झोंपडियों की एक कितार की शक्क में था। अब से हम आचार्य गंगादत्त जी के सीधे निरीक्षण में हुए।

आचार्य गंगादत्त जी ने उस श्रेणी को जिसमें कि मैं पढ़ा करता था बहुत नहीं पढ़ाया। मुझे उन से साक्षात् पढ़ने का थोड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप चाहते थे कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी संस्कृत विद्या में पारंगत होकर गुरुकुल से निकलें। इस अपने उद्देश की पूर्ति के निमित्त वे भरसक यत्न किया करते थे। काशों के प्रिद्ध विद्वान स्वनामधन्य श्री गुरुवर काशीनाथ जी को हम छोग चळते-फिरते विद्या के समुद्र जाना करते थे। संस्कृत के विषयों में मेरो प्रवेश आचार्य गंगादत्त जी के द्वारा इन श्री गुरु जी के चरणों की सेवा से हुआ। आचार्य गंगादत्त जी ने श्री गुरु जी के इलावा और भी कई विद्वान गुरुकुल में उपस्थित कर दिये थे जिन में श्री एं० भीमसेन जी, श्री शिवशंकर जी काव्यतीर्थ तथा श्री एं० नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ के नाम विशेषरूप से उल्लेख के योग्य हैं।

संस्कृत के विषयों में आचार्य गंगादत्त जी की वड़ी आस्था थी। इनका विद्वास था कि संस्कृतभाषा में सभी विषयों के उच कोटि का ज्ञान भरा पड़ा है। शनैः २ गुरुकुळ कांगड़ी में उन विषयों का भी प्रवेश हुआ जो कि आचार्य गंगादत्त जी को अरुचिकर प्रतीत हुए। पाइचात्यविज्ञान के मोटे २ सिद्धान्त जब हमने पढ़ने शुरु किये तो हम लोग वैदिक दर्शनों के सिद्धान्तों पर प्रायः आक्षेप किया करते थे। एक दिन मैंने आचार्य जी को कहा कि 'पाइचात्य बैज्ञानिक तो जलका दो वायुओं के मेल से उत्पन्न हुआ मानते हैं और वैदिक दर्शनकार इसे तत्व मानते हैं, मुझे वैंदिक दर्शनकारों का मत अशुद्ध प्रतीत होता है।" इस पर लम्बी साँस लेकर आचार्य जी ने उत्तर दिया कि 'अच्छा, अब मुझे भी पाइचात्यविज्ञान पढ़ना होगा ताकि पाइचात्य-सिद्धान्तों का खण्डन कर सकू"। ये शब्द वैदिक दर्शनकारों के सिद्धान्तों में उनकी गहरी श्रद्धा के सूचक अब मुझे प्रतीत होते हैं, जब कि में देखता हूं कि भारत के कतिपय धुरन्धर विद्वान भी यह मानने लगे हैं कि वैदिक दर्शनकारों का अभिप्राय अप्-तत्व से स्थूल

जल को नहीं है, और साथ ही जब मैं यह देखता हूं कि वर्तमान समय की वैद्यानिक कल्पनाएं कई रह भी होती चली जारही हैं और कई नये २ रूप भी धारण करती जारही हैं।

गुरुकुल कांगड़ी में नवीन शिक्षा-पद्धति का प्रसार हो या प्राचीन का — इस सम्बन्ध में अन्य अधिकारियों से उन्न मतभेद होने के कारण आचार्य गंगादत्त जी कुछ वर्षों में ही गुरुकुल कांगड़ी का आचार्यत्व छोड़ कर चले गये।

आचार्य गंगादत्त जी के आचार्यत्व कोल का मातृ-पितृ-रूप भी मुझे विशेषरूप से याद आता है। ब्रह्मचारियों के खिलाने पिलाने, इन दर पढ़ाई का अधिक बोझ न लोदने, इनकी शारीरिक अवस्था के सुधारने तथा इनके ब्रह्मचर्य के नियमों पर कड़ो दृष्टि रखने में आचार्य गंगादत्त जी विशेष दक्ष थे। इन बातों में आचार्य गंगादत्त जी किसी अन्य अध्यक्ष पर अधिक भगेसा न किया करते थे। वे स्वयं अपने निरीक्षण में इन सब स्थितियों की देख-भाल किया करते थे। आचार्य गंगादत्त जी ब्रह्मचारियों को खिलाने पिलाने में पढ़ाई के नियमों को भी कई बार ढीला कर दिया करते थे—यह उनका मातृरूप था। परन्तु शारीरिक संरक्षण तथा ब्रह्मचर्य के नियमों में वे अपना उन्नरूप भी प्दिर्शत किया करते थे—यह उनका पितृरूप था।

इनके मातृरूप की एक घटना मुझे स्मरण हो आई है। एक बार आपने आज्ञा दी कि बिना इनसे पूछे कोई भी ब्रह्मचारी कहीं न जाया करे। पढ़ाई का समय था। बीच में मध्याहारा की घण्टी बजी। ब्रह्मचारी पढ़ाई के ही कमरे में डटे रहे। घण्टी

वजने पर भी भण्डार खाने का न गए, इस लिये कि हमने आचार्य जी से अनुजा इस निमित्त नहीं मांगी। आचार्य गंगादत्त जी प्तीक्षा करते रहे कि ब्रह्मचारी अब उठते हैं। समय बीत गया। आचार्य गंगादत्त जी का हृद्य व्याकुलित हो उठा कि ब्रह्मचारी आज क्यों नहीं मध्यान्हारा करने गये। वं समीप आए और उन्होंने इसका कारण पूछा, उत्तर कुछ न मिला। स्वयं आचार्य जी ने कहा कि यदि तुम इस लिये भण्डार नहीं गये कि तुम मुझसे पूछ कर जाने में संकाच करते हो तो आगे से खाने-पीने के निमित्त मुझ से विना पूछे ही चले जाया करो। इन राब्दों में आचार्य गंगाद्त्त जी के मातृरूप का स्पष्ट उदाहरण हमें उस समय मिला। इसीप्कार हृदय को कड़ा कर यदि यह कभी किसी अपराध पर किसी ब्रह्मचारी को डाँट-डपट भी देते तो कुछ ही समय के पदचात् यह उस ब्रह्मचारी के लालन-पेषण के लिये, उसे मनाने के लिये झट तैयार होजाया करते थे और टड्डु पेड़े से उस बूझचारी का पूसन्न किया करते थे। ये तथा ऐसे अन्य कई दृष्टान्त आचार्य गंगादत्त जी के मातृरूप के। प्रकट करते हैं। आचार्य गंगादत्त जी के। पितृरूप में मैंने थोड़ा ही देखा। उनके पितृरूप पर उनके मातृरूप ने अधिक कावू पाया हुआ था।

आचार्य गंगादत्त जी के मातृ-िपतृरूप के आदरणीय संरक्षण में हम तीन, चार वर्ष ही रह पाये। इससे आगे बहुत काल तक आचार्य गंगादत्त जी के सत्संग का मुझे कोई अवसर न मिला। सन् १९३० से, जब कि गुरुकुल कांगड़ी गंगा के इस पार कनखल की ओर आगया, आचार्य गंगादत्त जी के दर्शनों को सौभाग्य उनके संन्यासी रूप में मुझे बार २ हुआ। स्वामी जी के कृपामय हाथों के पुण्य आश्रय को पुनः पाकर मुझे अपने बाह्यकाल के जीवन की घटनाओं का—जोकि स्वामी जी के आचार्यत्व में बीती थीं—बार २ स्मरण हो आता था। गुरुकुल कांगड़ी के इन नये भवनों में रहते हुए मैं प्रायः स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिये उत्सुक रहता था और दर्शनों से अपने आपको कृतार्थ भी किया करता था। गुरुकुल कांगड़ी से अपना सम्बन्ध विच्लेद करने के पश्चात् स्वामी जी महाराज ज्वालापुर महाविद्यालय के निर्माण में लग गये। इस महाविद्यालय से संस्कृत के कई घुरन्धर विद्वानों को जन्म देने में स्वामी जी महाराज के ये दिन व्यतीत हुए। यद्याप स्वामी जी महाराज अख्वारी दुनियां के महारथी नेता न थे तो भी अपने वैयक्तिक जीवन में आचार तथा शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अद्वितीय व्यक्ति थे। ऐसे महाव्यक्ति के स्वर्गवास हो जाने से शिक्षा तथा मूक त्यांग के क्षेत्र में एक भारी कमी आ गई है।

# PATERIES IFFE

- (१) वह त्र्रार्ष व्याकरण के भारी पण्डित तथा सिद्धहस्त उत्तम कोटि के गुरु थे।
- (२) वह स्वाभिमान त्रौर त्रार्यनीति के त्रवतार थे, "वाबू नीति" के प्रिय न थे।
- (३) वह निष्कपटता के लिये प्रसिद्ध थे। कारण कि उनके नीचे सब प्रकार के भारी पिएडत से लेकर साधारण पाचक तक जो भी काम करते थे वे सब ही इनके उदार स्वभाव के कारण महाविद्यालय को छोड़ कर नहीं जा सकते थे।
- (४) संस्कृत विद्या तथा भाषा के दान के लिये उनकी निज कुटी सब ऋतुत्रों में सदैव खुली रहती थी। छात्रों को मन से विद्यादान देना वह अपना परमधर्म सममते थे।
- (५) निष्काम-भाव से सेवा करने का उन्होंने ब्रत ले रक्खा था। विद्यालय के उत्सव को सर्व प्रकार से सफल बनाकर भी वह अपने मुख से अपनी कार्यवाही वा स्वयश की बातें कभी नहीं कहते थे। वह एक भारी पण्डित तथा सचे तपस्वी संन्यासी महापुरुष थे। संस्कृत विद्या के वह सूर्य्य थे।

त्रात्मारामं त्रमृतसरी

# WEISTIE

[ ले०-पो० मनारञ्जन एम० ए०, हिन्दूविश्वविद्यालय, काशी ]

हमारे शुद्धबोध त्राचार्य, हमें तज कहां गये हे त्रार्य ! त्रभी भी तो इस जग में शेष रहगये थे कितने ही कार्य।

> त्रामरण किया विकट संग्राम, विञ्चबाधात्रों से अविराम। थक गये थे, क्या यह विश्राम।।

हो उठा था इतना अनिवार्य । हमारे शुद्धबोध आचार्य ॥

समभ कर अथवा हमको हीन,

मृत्युने लिया आपको छीन ।

हो गये हमतो सब विधि दीन ॥

न जाने क्या है कार्याकार्य ॥

हमारे शुद्धबोध आचार्य ॥

करें क्या, हैं हम तो निरुपाय, सुकता कोई नहीं उपाय। सभी कुछ सहना ही है हाय।।

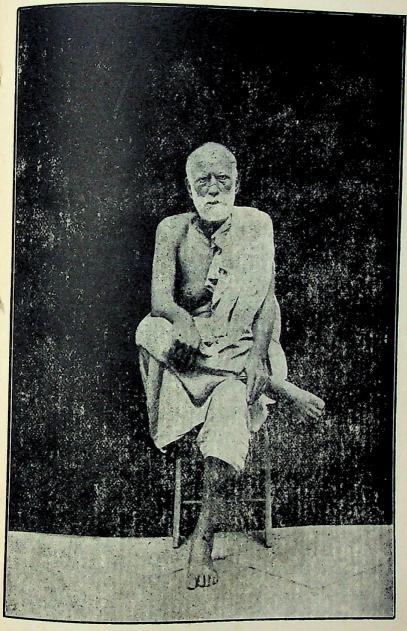

श्रीगुरुवर एं० कार्रीनाश त्यास्त्री (८५ वर्ष की आयु में वर्तमान चित्र) CC-O. Gurukul Kangri Eblection, स्मानी अपने की आयु में वर्तमान चित्र)



हुत्र्या जो कुछ या त्रपरिहार्य। हमारे शुद्धवोध त्राचार्य॥

भरा है उर में विषम विषाद, करें अब किससे क्या फ्रयाद। हमें रह रह कर आता याद॥ आपका स्नेह, शील, औदार्य। हमारे शुद्धबोध आचार्य॥

श्रापका प्रेम-पूर्ण व्यवहार, श्राद्धशिक्षा का सतत प्रचार। नहीं भूलेगा यह संसार॥ श्रापके वे सारे सत्कार्य। हमारे श्राद्धबोध श्राचार्य॥

# त्रकी भीगारी नगः

[ श्रीसाहित्याचार्य विष्गुदत्तशास्त्री कपूर एम० ए० हरदोई ]

स्वर्गीय प्रातःस्मरणीयचरण श्री १०८ स्वा० शुद्धवोध तीर्थ जी के जीवनचरित्र को समुचितरूप से लिखने के लिये उनके बाह्याभ्यन्तर गुणों से परिचित त्र्यापको छोड़कर हम लोगों की दृष्टि और किस पर जा सकती थी। हमारे प्रौढ़ त्र्याग्रह से त्र्यपने बहुकार्योपयोगी समय के कुछ भाग को इस कार्य के लिये देकर त्र्याप न केवल हम लोगों को किन्तु त्र्याणित जनसमाज को स्वामी जी की पुण्य जीवनलीलात्रों तथा मूकसेवात्रों से परिचित कराकर त्रनुगृहीत करेंगे। इस उपकार के लिये हम सब त्र्यापके त्र्याभारी हैं।

स्वर्गीय स्वामी जी के व्यक्तित्व विद्वत्ता तथा आचार के उपर जितना लिखा जाय थोड़ा है। पाय: प्दर्शनियों में प्दर्शित तथा विविध विज्ञापनों द्वारा समुद्घोषित अल्पमृल्य वस्तुओं का भी गुणानुवाद शीघ्र होने लगता है किन्तु सन्तोषवृत्तिगुण विक्रेता की दूकान में रक्खे हुए बहुमूल्य तथा स्थायिरूप से सुन्दर पदार्थ भी विलम्ब से पहचाने जाते हैं। परन्तु जिस प्कार असली तथा नकली हीरे का भेद कालान्तर में प्कट हो जाता है ठीक इसी प्कार पूर्वोक्त दोनों श्रेणियों के पदार्थों का भी भेद प्कट हुए विना नहीं रहता। जहां प्थम वर्ग के पदार्थों की प्रांसा स्वल्पकालीन तथा अल्पज्ञ पुरुषों द्वारा होती है वहाँ द्वितीय वर्ग के पदार्थ दीर्घकाल तक बुद्धिमानों के हृदय में घर किये रहते हैं।

जैसे ये दो भेद अन्य पदार्थों के होते हैं वैसे मनुष्यों में भी पाये जाते हैं। हमारे स्वर्गीय स्वामी जी द्वितीय कोटि के व्यक्ति थे। परोपकारार्थ समर्पित किय हुए जीवन को पुरस्कारार्थ जनता के सम्मुख रखने की चेष्टा उन्होंने कभी नहीं की। परन्तु जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में आये तथा जिन्हें उनके चरणों में बैठकर कुछ अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वे उनके तेजस्वी तथा प्रभावशाली मुखमण्डल, श्रोज:पुञ्ज नेत्रयुग्म से प्रकाशमान तथा शान्त, गम्भीर, स्थिर एवं शक्तिसूचक शरीरचेष्टाओं से प्रभावित हुए विना न रहे। जब वे किसी दुर्वल तथा कान्तिहीन व्यक्ति को देखते थे तब वे अपने स्वाभाविक गम्भीरनाद्युक्त वचनों से उसे व्यायाम तथा ब्रह्मचर्य द्वारा पुष्ट, स्वस्थ तथा कान्तियुक्त होने का उपदेश करते थे। उनके इन उपदेशों से न जाने कितने पुरुषों ने अपनी शारीरिक अवस्था को सुधार लिया।

वस्तुतः उनका व्यक्तित्व स्वयं मौिखक व्यापार के विना ही धीरता, वीरता, परिश्रम तथा संयम का सदा उपदेश किया करता था। विद्वत्ता में वे ऋपने समय के ऋपणी विद्वानों में एक थे। व्याकरणशास्त्र में उनकी नैसर्गिक पृवृत्ति गत कई जीवन के परिपक संस्कारों को द्योतित करती थी। इस शास्त्रीय व्यसन को जीवन के ऋन्तिम पलों तक ऋनुरणरूप से उन्हों ने स्थिर रक्खा और ऋगगत शिष्यों को मूलवर्षक ज्ञान द्वारा ऋनुगृहीत

करते रहे। ऋध्यापनकाल में तारस्वर से उचारित उनके विशदा-चर पद शीघ्र ही शिष्यों की बुद्धि में प्रवेश कर जाते थे।

उनकी पढ़ाने की शैली सरल तथा मनोग्राही थी। इस बात पर वे बहुत ध्यान देते थे कि उनके पढ़ाये हुए पदार्थ को शिष्यों ने समक लिया कि नहीं। इसके लिये वे पुस्तक के अधीत भाग में से प्रायः पूरन पूछा करते थे, और साथ ही अध्ययन में रुचि तथा जिज्ञासा को उत्पन्न करने का प्रयत्न करते थे। यही कारण है कि वृद्धावस्था में भी शिष्यमण्डली उन्हें सदा घेरे रहती थी। उनके चरणों में अध्ययन करने वालों का व्याकरणसम्बन्धी ज्ञान परिपक्क तथा विशद होजाता था।

उनका त्राचार जिसका कि दिनचर्या एक प्रधान त्राइ है लोगों को त्राध्ययंचिकत करता था। माह पूस के जाड़ों में भी त्राध्ययूचिकत करता था। माह पूस के जाड़ों में भी त्राध्ययूचिकत करता था। माह पूस के जाड़ों में भी त्राध्ययूच्य होना उनका नैत्यिक नियम था। दोनों समय व्यायाम करना उनके स्वभाव में समा गया था। इसके त्रातिरक्त उनका भोजनाच्छादन सात्त्विक सरल तथा शिचापूद था। त्रावायास पूप्त हुई वस्तुत्रों का उपयोग करना उनका त्रत सा पूतीत होता था। मेरे स्मृतिपटल पर जब २ उनकी मूर्ति त्राडकत होती है तब २ उनके व्यक्तित्व, विद्वत्ता तथा त्राचार की महिमा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर मेरी त्रांखों के सामने त्राजाती है। में त्रामुभव करता हूं कि में उनका त्रात्यन्त ऋणी हूं। उस ऋणभार से उनमुक्त होना बड़ा कठिन है। यदि भगवान की द्या से उनकी स्वर्गीय पुण्य त्रात्मा को प्रसन्न करने योग्य मुमसे कुछ कार्य बन पड़ा तो मैं त्रापने को कृतार्थ सममूँगा।

श्री त्र्याचार्य जी ने जिसके लिये त्रपना सर्वस्व न्यौछावर किया तथा जिस स्थान पर ऋपने जीवन के एक बड़े भाग को विताते हुए सैकड़ों शिष्य व भक्त उत्पन्न किये वह महाविद्यालय ज्वालापुर है। उस संस्था का वर्तमान कलेवर उनकी वहाँ दीर्घकालीन उपस्थिति का फल है। संस्कृत का ठोस ज्ञान, उच विचार तथा सरल जीवन की शिचा देने वाली वह उनकी एक-मात्र संस्था है। यदि उस पुण्यभूमि पर उनके गुणों के ऋनुरूप कोई स्थायी स्मारक बने तभी उनके शिष्य व भक्त उनके पति त्रपनी सची भक्ति, श्रद्धा तथा पूम की प्कट कर सकेंगे। उन्हें विद्या का व्यसन था तथा विद्यादान ही उनका एकमात्र यज्ञ था। त्रतः मेरी दृष्टि में महाविद्यालय में एक त्र्रानुसन्धानविभाग उनकी स्मृति में खुलना चाहिये जिसका नाम "श्री शुद्धवोधतीर्थ त्र्रमुसन्धानविभाग" हो। उसमें संस्कृतसाहित्य के भिन्न २ विषयों पर त्रीर विशेषरूप से वेदों पर गवेषणात्मक कार्य के लिये उपयुक्त सामग्री जुटानी चाहिये तथा संस्कृतभाषा के कुछ पौढ़ विद्वान् उसमें नियुक्त करने चाहियें जिनके कि निरीच्चए में गुरुकुलों के स्नातक तथा बाह्य विद्वान् नवीन अनुसन्धान द्वारा भारतीय साहित्य की ठोस सेवा कर सकें। उसका प्रारम्भ किस प्कार से होना चाहिये तथा काम-चलाऊ सामग्री के लिये प्रारम्भिक व्यय कितना होगा इत्यादि विषयों पर विचार करने के लिये एक समिति बनाली जाय जो कि उत्सव के पूर्व बैठकर किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच जाय और अपने विवरण को उत्सव में त्राई हुई जनता के सम्मुख रख सके। यदि त्राप इस पर ध्यान देंगे तथा आपके आदेशानुसार स्वामी जी के भक्त व शिष्य इसके लिये प्यत्नशील होंगे तो स्वर्गीय स्वामी जी की

जीवनतन्त्री के साथ अनुकूल राग अलापता हुआ यह स्मारक शीघ्र ही कार्यरूप में परिणत होजायगा। अ

स्वामी जी के पवित्र जीवन तथा उसमें किये हुए ठोस कारों।
पर मैं जितना ही ऋधिक विचार करता हूँ उतना ही मेरा हृद्य
उनके पृति श्रद्धातिरेक से भरपूर होजाता है। उनकी पावनी
समृति में उपगृहित निम्नलिखित "शोकसम्मिश्रित स्तुति" सेवा में
पृषित है।

### शोकसम्मिश्रितस्तुतिः।

8

विद्यावैभवमध्यजातविमलानन्दमकर्षादर-व्याधृतेन्द्रियभोगलब्धपरमानन्दे निमग्नः सदा। भक्तानामनुकस्पकः सुकृतिनां तीर्थास्पदं धीमताम्, हा यातः क विहाय नो निजजनान् श्रीशुद्धबोधो गुरुः॥

२

त्राबाल्यानिजधर्मपालनपरो दिव्यैर्गु गौः सम्भृतः, लोकाचारिववेकवाक्पदुतया लब्धप्रतिष्ठो बुधः।

क्ष यदि इस विषय पर "जीवनचरित्र" के पाठक ऋपनी सम्मति देने का कष्ट करें तो ऋच्छा हो। शास्त्रारण्यविहारधीरियषणो निर्भीकपश्चाननः, विज्ञानाब्जविकासने पटुतरो भूभानुरस्तं गतः॥

3

तेजः पुञ्जमुदीक्ष्य यस्य वदने जाज्वल्यमानं शुभं, शान्त्याऽऽह्णादिकया तथा मधुरया सन्दीप्तशोभायुतम् । द्रष्टा तत्क्षण एव विस्मययुतां भीतिं परां माप्तवान् , तस्भे पुण्यकृते महाधृतिमते विद्यावते मे नमः ॥

8

स्वाध्याययज्ञे निरतस्तपस्वी,

शान्तः शुचिः सत्यदयादिनिष्ठः ।

परोपकारैकपरायणो यः,

स्वर्ग्याय तस्मै गुरवे नमो नमः॥

4

लोकैषणाया द्रविणैषणायाः,

पुत्रैषणायाश्च पराङ्मुखो यः।

संन्यास संवर्जितकाम्यकर्गा,

भूलोकदेवाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

8

शिष्यमशिष्या बँहुशास्त्रदक्षा, यदत्तविद्यामलतीब्रबुद्यः। कृतं स्मरन्तोऽश्रुविषिक्तलोचनाः, त्राचार्यवर्याय नमोऽस्तु तस्मे ॥

वात्सल्यं यस्य शिष्येषु, सदासीत् करुणान्वितम् । स्मरणीयगुणाचारं, वन्दे तं प्रयताञ्जलिः ॥

शोकविद्वलतां नीतः, विधेः क्रूरेण कर्मणा । विपुलः शिष्यवर्गोऽपि, चिनुयात्तद्रगुणान् कथम् ॥

क विद्या क सदाचारः, क त्यागः कात्मगौरवम् । क सत्यं क च दाक्षिण्यं, तस्मिन् याते दिवं गुरौ ॥

यदङ ्घ्रिगन्धमाघाय, बहवी भक्तषट्पदाः । गुञ्जन्ति कृतकृत्यास्तं, स्मारं स्मारं नमाम्यहम् ॥

88

यन्मुखाकृतिमालक्ष्य, ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा । भास्वानपि चिरं स्तब्धस्तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 4

त्र्यस्तो व्याकृति-तंत्रपङ्कजवनी-व्याकोचदीचारिवः, ध्वस्तश्छात्रसमूहशैलजडतापच्चिछदुग्रः पविः। स्त्रस्तश्चार्यसमाजमान्यनियमोद्धारेऽस्थिदाता शिविः, शस्तः पाठननीतिरीतिचतुरो हा! शुद्धबोधः कविः॥

काशीनाथशर्मा काव्यतीर्थः

(श्रीपण्डितपद्मसिंहरार्मणो ज्येष्ठपुत्रः एतर्हि महाविद्यालयसहायक-मुख्याधिष्ठाता)

### ASIMIS: 1

श्रीशुद्धवोधयतिना, चरितं चरितं शुभम् । संकीर्त्तं यन्ति विद्वांसो, यतस्तत्समुणस्यताम् ॥१॥

अदृष्यं यस्य वैदुष्यं, सदयं हृद्यन्तथा । मूर्त्तिः शान्तिमयी यस्य, वचः पश्यं मनोहरम् ॥२॥

जीवनं यस्य जीवानां, जीवनाय नचान्यथा । कीत्तिर्तन्यो महात्मासौ, प्रातः समर्ताव्य एव च ॥३॥

अधीतवेदवेदाङ्गो,रचिताष्टकवृत्तिकः । रक्षिता धर्मसेतृनां, सन्नतानाञ्च रक्षिता ॥४॥

शान्तो दान्तस्तितिश्चश्च, परात्मचरिते रतः। विद्वद्भिः साधुभिः सम्यक्, सेवया परिरक्षितः॥५॥ छात्राणां द्विराती यत्राध्यापकानाञ्च विदांति: ।

महाविद्यालयो ज्वालापुरीयो येन पालितः ॥६॥

उपदेशपरो नित्यं, दृणामुन्नतिहेतवे ।

शारण्यं चार्त्तं लोकानामरण्यं यस्य वे गृहम् ॥९॥

पित्यज्योभयं लोकं, योऽमृतत्वमुपागतः ।

तं यतिप्वरं लोकं, भ्रान्ता ये ते मृतं जगुः ॥८॥

शुद्धवोधाष्टकमिदं, रचितं श्रद्धया मथा ।

तुष्यत्वनेन भगवान्, सर्वात्मा सर्वदर्शनः ॥९॥

छेदीपसादशर्मणः श्रद्धाञ्जलिः महाविद्यालयन्याकरणाचार्यस्य कान्यतीर्थादिविविधोपाधियुतस्य।

# uzir-uizul

3

स्वस्मिन् जने कोडित किर्चिद्राह, स्वारिं नरं जेतुमिहेहते वा । मन्येऽविकल्पा कुलचेतसाहम्, विश्वान्नरान् द्योतयतीति देवः॥ 2

मदिएदो वा नरदेवशास्त्री, यत् इत्यभारं शिरसा व्यथत्त ॥ यदीह धास्ये न सहायछेशम्, मत्तत्सवर्गाक्षरनाम व्यर्थम्॥

3

असंख्यसंख्याकलनानुयोगे, यदीह मूकीभवनं नु गही। महामहिम्नां सुचरित्रचित्रम्, अपाटवं संघटितुः तथा मे॥

8

वृन्दावनाद्त्र यदाहमेतो, योगाश्रमेऽध्यापकतामुपेतः । श्रीस्वामिनारयेण जु शुद्धवोधे-न मेलितो मां सह देवदत्तः॥

4

यो देवदत्त इह मत्सविधे वसन् स,
देविप्रयत्वमगमत् किमु तत् प्रगेयम्।
सौजन्यचन्द्नयशःकुमुदेन लोकानाह्वाद्यन् सुमनसां मुद्मातनोति॥

8

नित्यं वित्तविहीनदीनजनसात्, कुर्वन् सवित्तं निजम् षड्वर्गारिवशं विधातुमनिशं, द्यात् ।

सम्राजं सजुवं निरीक्ष्य, जनतायां शुद्धवोधेन हि मोहौद्यं विश्रणन्नतीत्य विलसन्, मे स्वाक्षिलक्षीकृतः॥

9

धने विरागं भृत एव रागं, धृतो धृतौ संस्कृतवाग्विभृतेः। श्रुतिस्मृतिभ्यां प्रमितेषु श्रद्धां, तदुत्पथानार्य्यपथेष्वश्रद्धाम् ॥

6

शिक्षां विना नोन्नतिरस्ति कस्यचि-दुद्वाहुनेत्थं ब्रुवते समस्ताः । अतोऽस्य दीक्षां च ददत् स्वभिक्षां, लक्ष्मस्य कक्षां कृतवान् स्वमायुः॥

9

शिक्षाश्रिता भारतवासिनाधुना,
धुनाति संधक्ष्यित च स्वसभ्यताम् ॥
विशुद्धसिद्धान्तिममं हि वैदिकं,
समूलमुन्मूलियतुं नु सम्भवेत्॥

20

चेखिराते चित्तमिहेरशं नः, स्वदेशवस्त्वादिबहिष्कृतेन । यथेह पाश्चात्यकुशिक्षणेन, प्राचीनशिक्षामणिलुण्ठनान्नः ॥

28

इत्थं विचिन्त्यार्थ्यजनोपकारकम्, ज्वालापुरे स्थापितमाप्तख्यातिकम्। विद्याविनोदाञ्चितवर्णिलिङ्गिनाम्, निःशुल्कशिक्षोभवनं विराजते ॥

१२

समाधिनाशोषि गरिष्ठ एव, नचास्य छेशक्षतता वरिष्ठा । मत्वेवमत्र क्षणयापनेन, स्वायुः समग्रं हितसाचकार॥

१३

अतोऽस्य सेवां प्रति शिक्तरिस्त चेत् लक्ष्यं तदीयं नितरां हि रक्ष्यम् । पुत्रं स्वकीयं विपरीतगत्वरम्, जहाति नो किं जनको जगत्याम्॥

१४

इदं मया स्वामिकतेषु मध्ये, रहस्यमात्रं पुरतो बुधानाम्। समर्पितं नेतरमञ्जुवृत्तम्, ह्यशक्तितो छत्त्यविनाशशङ्का ॥

१५

मदीयदोषो नरदेवशास्त्रिणाम्, यतोऽज्ञवये व्यद्धात् स्वकाज्ञाम् । समर्हणा वा भवतां विभूतिः यतोप्रनेता गुणदोषभागी ॥

यागाश्रममहाविद्यालयः ) श्रीद्रव्येशभा-सर्वदर्शनसूरिः मायापुरी व्याकरणवेदान्ताचार्य्यः, मुख्याध्यापकः

तस्य पुत्रेण १३ वयस्केन सदानन्दशर्मणा पितृमित्रमहामहिम-श्रीनरदेवशास्त्रिवेदतीर्थान्तिके प्रमभरेण लिखित्वेदं समर्पितम्।

#### श्री शिवः शर्राम्।

# THE THE THE THE

गुरुकुलं हि, प्राचीनताचिह्नमिति तन्नाम्नैव प्कटीभवति।
तदारम्भकाले हि प्राचीनता-पचपातिनः त्रार्यसम्यताभावनया
भावितान्तःकरणास्तद्रचणसच्चणः कितचन ब्रह्मवंशप्सूता विद्याविभववन्तो महानुभावा त्र्यपि तत्र स्वर्गतमुन्शीरामवर्मणः
प्रधानकार्यनिर्वाहनैर्वाहिकाजीवनैः साहाय्यमनुतिष्ठन्तः प्रारम्भिके
कर्मण्यासन् संस्थाकार्यकर्तारः । तेषु प्रधान्येनोक्छेखनीयानि
नामानि तान्येव, यानि ज्वालापुरमहाविद्यालयेतिहासलेखनसमये
कदाचित्स्वर्णाचरैरङ्कनीयानि स्युः; तानि च-श्री पं० गंगादचशर्माऽऽचार्यः, श्री पं० भीमसेनशर्माऽऽजीवनम्महाविद्यालयमुख्याध्यापकः, श्री पं० पद्मसिंहशर्मा भारताद्यसंपादकः, श्री
नरदेवशास्त्री वेदतीर्थी जेलतीर्थश्च वेदाध्यापकः प्रवन्धसंसाधकश्चेति।

एष्वाचार्यमहोद्यो गुरुकुले तिष्ठन् स्वीयं ब्रह्मचर्यव्रतपालनं कुर्वन् तत्रत्येभ्यश्कात्रभ्यो दीचादानेन व्याकरणाध्यापनेन च स्वीयमाचार्यपदं सफलतामनयत् । शनैःशनैरासीच्छात्रहृद्ये जनतामनसि च तपस्विन त्राचार्यस्य कृते परमपूज्यस्थानम्। परिमदं नाभविचराय, सहसा ला० मुन्शीरामवर्मात्मिन महत्वमास्थापयितुं केनापि कारणान्तरेण वा प्रेरित त्राचार्यस्य दीचादान-कृत्यमात्मसादकरोत्। त्रार्षपद्धतिमवलम्बमान त्राचार्यो बोधया-मास धार्मिकी सर्गण, निद्र्शयामासार्षपद्धति, न च कथमपिवु वृधे

पाश्चात्यशिक्ताशिक्तितोऽनिधगतशास्त्रार्थो लालामुन्शीरामः । मुद्दः पूबोधनेनापि यदोध्विनिर्दिष्टा न तेऽधिजग्मुस्तिस्मन् वास्तिवकं पूमे पूजीवनतायाः, श्रुनुदिनं पाश्चात्याचारप्रचारप्रवर्णं तन्मनोऽभिलक्त्य युगपदेवात्यजन् धनेन समृद्धम् भवनैः सुपृष्टद्धम् बाह्यसुषमासुशोभितमपि गुरुकुलपदम् । परित्यज्य च ज्वालापुरे गंगातट एव स्वसहार्थिभिरुक्तिखितमहानुभावैः साकं दिवंगतस्याषपद्धितपक्ष-पातिनो वेदभक्तस्य सीतारामस्योद्याने वसितं स्वीचक्रः।

तत्रैव "क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महताँ नोपकरणे" इति कस्याप्यभियुक्तस्योक्तिं चरितार्थयन्तश्चत्वारोऽपि ब्राह्मणा ज्ञान-धनास्तपोवला स्वामिना दिवंगतेन श्रीदर्शनानन्देन सहकृता निरशुक्तस्यास्य व्वालापुरीयमहाविद्यालयस्य शिलान्यासमकुर्वन्। नचाभवत्कस्यापि शक्तिर्वेदविदुषश्चतुरोऽपि ब्राह्मणानिराकृत्य महाविद्यालयं भङ्कुं, यद्यपि त्र्यनेकशोऽनुष्ठितान्यपि विद्यालय-विरोधिभिस्तथाविधानि कर्माणि।

त्राचार्यमहोदयः स्वसहार्थिभिः साकं महाविद्यालयं निर्माय बालवत्पालनं तस्यान्वतिष्ठत् । त्रामरणान्तं निरशुक्तमाचार्यपरं निरवहत् । त्रासीदेतस्य महानुभावस्य त्यागशीलता, तस्या इदमेव निदर्शनं पर्याप्तं स्यात् यत्समस्तस्य महाविद्यालयस्य सङ्चालनं कुर्वन्नपि स्वयं कुटीरक एकान्ते न्यवसत् । कालेन च परित्यक्त गोवर्धनपीठीयश्रीशङ्कराचार्याधिकारस्य महाविदुषः स्वर्गवासिनः श्रीसुन्रह्मण्यदेवतीर्थस्य शिष्यत्वमङ्गीकृत्य चतुर्थाश्रमं प्रविशन् शुद्धबोधतीर्थनाम्ना परिचित त्रासीत् ।

त्रभवचायमार्षप्रन्थेषु महादरो, बहुशोऽष्टाध्यायीपाठने विदुषा मादरशैथिल्यं निरीच्यापि सोरस्ताडं छात्रान् बोधयित स्म एवं सर्वोन्नति में तन मन धन समर्पण कर दिया। श्री त्राचार्य जी की सची लगन तथा त्रात्मसमर्पण ने ही विद्यालय की यह उन्नति की है त्रीर भारतवर्ष में एकमात्र निःशुक्त वैदिक शिचा का त्रादर्श महाविद्यालय घोषित कर दिया है। क्या कहें, श्री स्वामी जी के देहावसान से भारतवर्ष में एक त्रपूर्व त्रादर्श एवं वेदोक्त शिच्चक त्रीर वैदिक धर्म के प्रेमी का स्थान खाली होगया।

श्राप की पूर्ण विद्वत्ता सहनशीलता कर्तव्यपरायणता श्रादि श्रकथनीय सद्गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सक्ता। श्राशा है कि उनके शिष्यगणों में से प्रमुख वर्तमान महाशिष्य, चरणों के प्रमी, वेदिशरोमणि एवं सचे देशभक्त श्री पं० नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ जी भी उनके लगाये वेदोक्त शिक्ता के कल्पवृत्त के मृल को श्राजनम अपनी विद्वन्नीति-रीति से पूर्ण दृढ़ कर श्री श्राचार्य जी के शुभ नाम को चिरस्थायी कर यश के पात्र बनेंगे।

### श्रोनारायणस्वामी जी प्रधान सार्वदेशिकसभा लिखते हैं—

" संवत् १९५२ या ५३ से मैं स्वामी जी से परिचित हूँ जब वे जालंधर में कुछ विद्यार्थियों को अपदाया करते थे। उससे भी उक्छ पहले की बात है, श्री स्वामी जी महाराज‡ की बंद की

अ त्रार्यप्रतिनिधिसमा पंजाब द्वारा संस्थापित वैदिक त्राश्रम। । अशे १०८ स्वा० द्यानन्दसरस्वती।

हुई फर्र खाबाद वाली पाठशाला के धन से इवर्गीय बाबू दुर्गा-प्रशाद जी के सहयोग से हम फ रुखावाद में एक पाठशाला खोलने लगे थे। उस समय में ऋष्टाध्यायी के विद्वान् होने के नाते से स्वा० शुद्धबोधतीर्थ, (जो उस समय पं० गंगादत्त थे) उस पाठशाला के ऋध्यापक नियत हुए। स्वा० श्रद्धानन्द जी ने जो उस समय म० मुन्शीराम थे, पं० जी को देने पर रजामंद होगये थे। यदि ऐसा हो जाता तो स्वा० शुद्धबोध का कार्यचेत्र ज्वालापुर की जगह फ रुखाबाद ही होता, परन्तु उसमें परिडत गिरधारी-लाल जो फ रुखाबाद ही के रहने वाले थे ऋौर पंजाब की सभा के उपदेशक थे, वाधक हुए ऋौर वह पाठशाला नहीं चल सकी। उसके बाद जब स्वा० शुद्धबोध जी गुजरानवाला, काँगड़ी व ज्वालापुर रहे उस समय से अन्त तक मेरा उनसे मेल-जोल रहा। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि स्वा० शुद्धवोध जी संस्कृत के एक उत्कृष्ट विद्वान् थे त्र्यौर उन्होंने त्र्यपनी विद्या से बहुसंख्या में विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाया। वे बड़े नम्र थे ऋौर प्त्येक से ही वड़ी पीति से मिला करते थे।

"उनकी विद्या, उनका आचार, उनका पुरुषार्थ, तपस्वी जीवन सभी के लिए आदरणीय व अनुकरणीय है।

"दुःख है उनके शरीरान्त होने से ऋार्यसमाज को ऐसी हानि उठानी पड़ी जिसकी पूर्त्ति कठिन है "

(देहली मार्ग० कु० ८)

<sup>§</sup> जो लगभग दो लच्च रु० था।

बावू पूर्णचन्द जी प्धान त्रार्थ प्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रान्त लिखते हैं—

"स्वा० जी संस्कृत भाषा के उच्च कोटि के विद्वान, व्याकरण के धुरन्धर पिएडत और आर्यसमाज के सचे हितेषी तथा कार्यकर्ता थे। उन्होंने जो सेवायें आर्यसमाज की की हैं वे कभी भुलाई नहीं जा सकतीं, क्योंकि उनका कार्य आर्यसमाज की नींव को सर्वदा के लिए जमाने और दृढ़ करने के लिए था और वास्तव में उनका ठोस काम ही उनकी विशेषता है कि उन्होंने आप जैसे अनेक विद्वान पिएडतों को अपनी मिशन की पूर्ति के लिए काम करते हुए छोड़ा। वे बड़े सौभाग्यशाली थे............

(त्र्यागरा १-११-३३)

श्री पं० देवशर्मा त्राचार्य गुरुकुल कांगड़ी-

"मैं अनुभव करता हूँ कि महाविद्यालय इस समय वैसा ही दु:ख अनुभव कर रहा होगा जैसा कि गु० कु० काँगड़ी ने स्वा० श्रद्धानन्द के चले जाने पर किया था। स्वामी शुद्धवोधतीर्थ जी न केवल महाविद्यालय ज्वालापुर के आधारस्तम्भ थे किन्तु गुरुकुल कांगड़ी के पवर्तकों में से भी एक थे और मेरे और मेरे पहले के सब स्नातकों के वन्द्यचरण गुरु थे। उन जैसे महापुरुष के छिन जाने से सम्पूर्ण आर्यसमाज को भारी चिति पहुँची है। आर्यसमाज एक बड़े अनुभवी विद्वान व्याकरण (अष्टाध्यायी) के अद्वितीय पिण्डत से विहीन होगया" (वर्धा ६-१०-३३)

महात्मा हंसराज-

स्वार जी व्याकरण के सूर्य थे श्रौर श्रार्यसमाज के प्रसिद्ध महापुरुष । ज्वालापुर महाविद्यालय उनकी योग्यता व परिश्रम का फल है ।

(लाहौर ४-१० ३३)

श्री पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय त्राचार्य गुरुकुल पोठोहार—

त्रार्यसमाज के हाथों से व्याकरण का दिवाकर छिन गया त्रीर महाविद्यालय का त्रानन्य स्तम्भ टूट गया। भोग ऐसा ही था पर स्थानपूर्ति कठिन है।

(रावलिपण्डी ५ त्राक्तूवर)

"विश्वविद्यालय गुरुकुल वृन्दावन के समस्त कुलवासियों की यह सभा आर्यजगत् के प्रकाण्ड पंडित व्याकरण के धुरन्धर विद्वान्, भूतपूर्व आचार्य गु० कु० काँगड़ी तथा आचार्य व कुल-पित महाविद्यालय ज्वालापुर स्वामी शुद्धबोधतीर्थ जी की मृत्यु पर शोक व समवेदना पुकट करती है"

(२-१०-३३)

बृहस्पति त्राचार्य गु० कु० वृन्दावन

दिवगंत आत्मा को विशेष शान्ति तभी प्राप्त होगी जब कि उनकी जीवनज्योति के आदर्शानुरूप सत्त्वनिष्ठता के साथ संस्था को आर्ष आश्रमप्रणाली के अनुसार चलाने में ही तन मन धन लगाया जाय | ईश्वर सब को धैर्य एवं साहस के साथ सद्वुद्धि दे कि भविष्य में श्री स्वा० जी महाराज प्रदर्शित त्र्यादर्शपूर्त्ति में ही ऋपना जीवन व्यय करें। २८-९-३३

रामदत्तशुक्त एडवोकेट (लखनऊ)
स्था० भोला-शाहजहांपुर

मेरे मन में स्वामी जी के लिये पूरेम व श्रद्धा थी। १८९९ में हम मदरास प्रचार के लिये मिलकर गये थे। २८-९-३३ शिवदयाल एम० ए० उपपृधान ऋार्यपृतिनिधि समा (पञ्जाव)

श्री जयदेवप्रसाद गुप्त (एम० ए० बी० कॉम) एस० एम कॉलेज चन्दौसी—

त्रार्यसमाजत्तत्र से व्याकरण का सूर्य उठ गया। उनके जाने से व्याकरण का त्रेत्र अन्धकारमय हो गया। यद्यपि स्वाव जी अब इस भौतिक शरीर में नहीं है तथापि हमारी पार्थना यह है कि इतने गम्भीर व अद्वितीय आर्य विद्वान की चिरस्पृति बनी रहे। इसीलिये स्वामी जी का एक अखिलभारतीय स्मारक बनाना चाहिये। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर शास्त्र-विद्यालय के रूप में विभिन्न भारतीय केन्द्रों में खोले विद्यालय के रूप में विभिन्न भारतीय केन्द्रों में खोले स्वाचा परम कर्तव्य है। चन्दीसी, ५८-९-३३

स्वा० जी को विद्या, त्यागभाव, त्र्राडम्बरशून्य जीवन, उनका परोपकारभाव ऐसे गुए हैं जो उन जैसे ही महान् पुरुष में पाये जाते हैं।

सालियाम शर्मा

२५-१०-३३

एप्रिकल्चरल स्कूल बुलन्दशहर

मेरा नामकरण, उपनयन, वेदारम्भ तीनों संस्कार श्री पूज्य स्वामी जी द्वारा संपन्न हुए थे। वे ही त्राचार्य व गुरु रहे। वास्तविक गुरुकुल-शिक्षा के मर्मज्ञ थे। पर खेद है कि गृहकलह ने उनसे लाभ उठाने नहीं दिया"—

पालीरत्न चन्द्रमणि स्नातक गु० कु० कांगड़ी

### रुड़की आर्यसमाज

त्रार्यसमाज रुड़की श्री १०८ स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी महा-राज त्राचार्य तथा कुलपित म० वि० ज्वालापुर की मृत्यु पर अत्यन्त शोक प्कट करता है। श्री त्राचार्य जी महाराज के स्वर्गारोहण से जो चित, त्रार्यसमाजिक जगत् तथा म० वि० ज्वालापुर की हुई है उस की पूर्त्ति सुदूर काल में भी नितान्त असम्भव है। स्वामी जी ने त्रपने जीवनकाल में जो सेवा त्रपनी विद्वत्ता, नि:स्पृहता, त्यागपूर्वक समाज की की है उसका निद्र्शन मिलना नितान्त त्रसम्भव है। त्रा० स० त्राप के द्वारा की गई सेवात्रों का सर्वदा ऋणी रहेगा। ईश्वर से पार्थना है दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें।

साहित्यरत्न वाचस्पति मिश्र मंत्री

इस प्कार महान् पत्रराशि में से हमने ये थोड़े से पत्र प्काशित किये हैं जिससे बाह्य जगत् श्री १०८ स्वामी जी को किस दृष्टि से देखता है इस वात का वाचकवृन्द अनुमान कर सकें। उनके शिष्य और प्रशिष्यों के पत्र उद्धृत किये जायें तो समस्त पुस्तक ही पत्रों से प्रपूर्ण हो जायगी।

# PRIFIE IS

#### [ले०-श्री देवेन्द्रनाथ शास्त्री]

'ऋजुंन' के किसी गत ऋड़ में श्री शुद्धवोधतीर्थ जी महाराज के असमय देवलोक-गमन का समाचार छप चुका है। यह समा-चार जहां २ पहुंचा, वहीं २ शोक की काली घटा छा गई क्यों कि आज व्याकरण का महान सूर्य, संस्कृत साहित्य का अगाध विद्वान, ज्ञान का भएडार, सत्य और शुद्धाचार की साज्ञात मूर्ति, आर्यसमाज के लिये सर्वस्व अपण करने वाला तपस्वी इस धराधाम से उठ गया। आर्यसमाज का ज्ञेत्र एक महान आत्मा के परलोक-गमन से चिरकाल के लिये खाली हो गया। आज आर्य-समाज के हजारों विद्यार्थी सिर धुन २ कर रो रहे होंगे, उनका आश्रयदाता अब कौन है ? दीनों का बन्धु तो वही एक था, उसने दीनों को आश्रय देने के लिये ही जन्म लिया था।

हजारों ब्रह्मचारी हजार २ मुख से ऋपने गुरुदेव का यशगान कर रहे होंगे। ऋार्यसमाज के ऊपर तो मानो वज्र दूट पड़ा, इस में सन्देह है कि निकट भविष्य में ऐसा त्राचारनिष्ठ तपस्वी त्रार्य-समाज उत्पन्न कर सर सके।

श्री शद्भवोधतीर्थ जी महाराज का पहिला नाम गङ्गादत्त जी था। त्रापने जिस समय १९०१ के लगभग त्रार्यसमाज में पटा-र्पण किया उस समय त्राप गुरुकुल सिकन्दरावाद ही त्रा रहे थे। त्रापके समकालीन स्वामी दर्शनानन्द जी, पं० गएपति जी. पं० मुरारीलालशर्मा जी ऋादि में गाढ़ मैत्री थी थी। कुछ वर्षों के अनन्तर आप गुरुकुल काँगड़ी पधारे, और गुरुकुल को एक त्रादर्श संस्था का रूप दिया, किन्तु कुछ सिद्धान्तों में मतभेद हो जाने से आपने गुरुकुल छोड़ दिया और महाविद्यालय ज्वालापुर को सम्हाला। तब से आचार्य जी यहीं रहे। यहीं संन्यास प्रहण किया। महाविद्यालय के ऊपर अनेकों वार बड़े ५ संकट आये, किन्तु त्राचार्य महाराज ने उनको बड़े धैर्य से सहा । यह त्रापही का शरीर था, जो चारों तरफ की टक्कर मेलता था, परन्तु कभी न घबराता था। स्राचार्य जी ने स्राजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धार्ण करने का कठोर व्रत लिया था। उसको पूर्णरूप से निभाया। उनके विशाल शरीर और गम्भीर किन्तु सदा प्रसन्न रहने वाले चेहरे को देख कर वैदिक काल के ऋषियों का भान होने लगता था।

त्राचार्य जी ने त्रापना नाम कभी नहीं चाहा, यहां तक कि त्रापना चित्र खिंचवाने की भी त्राज्ञा नहीं दी। बड़ी कठिनता से शायद उनका चित्र लिया गया है। ब्रह्मचारी उनको त्रापना पिता सममते थे। उनके पास जाकर सब विद्यार्थी त्रापने माता-पितात्रों



CC-O. Gurukul Kangri Collection भी भारता प्राह्म स्था छात्रा । श्रीह्म स्था छात्रा । श्रीह्म स्था छात्रा । श्रीह्म स्था छात्रा । श्रीह्म स्था छात्रा । श्रीहम स्था । श्रीहम स्था छात्र । श्रीहम स्था ।

को भूल जाते थे। वच्चों से इतना प्रेम था कि उनके जरा से दु:ख से विह्वल हो जाते थे।

एक बार महाविद्यालय में स्वर्गवासी पं० रामावतार शर्मा एम० ए० पधारे । यह सभी को विदित है कि परिडत जी प्रसिद्ध नांस्तिक थे और साथ ही ऋभूतपूर्व वक्ता भी। विद्यालय में त्र्याने पर उनके साथ विद्यार्थियों का विवाद खड़ा हो गया। सौभाग्य से उस विवाद में मैं सम्मिलित था। ब्रह्मचारी सिद्ध करते थे कि जीव एक नित्य चेतन पदार्थ है, परिडत जी कहते थे कि जीवात्मा संयोगजन्य पदार्थ है। वीर्य त्र्यौर रज के संयोग से एक विचित्र चीज उत्पन्न हो जाती है, उसी को जीव कहते हैं। इस पर हम में से एक ने पूछा-ऋच्छा, रज ऋौर वीर्य में चेतनता किसका गुए है ? जब दोनों जड़ हैं तब चेतनता कैसे ऋाई। पिएडत जी ने कहा कि वीर्य में अपनेक जीवित जन्तु रहते हैं, उन कीटागुत्रों से ही शरीर बनता है, जीवात्मा कहीं बाहर से नहीं त्राता। तब हमने पूछा कि कीटाएए भी तो रज-बीर्य से वने होंगे, उनमें चेतनता कहां से ऋाई ? इस पर परिडत जी बोले कि सायन्स इसमें त्रागे त्रभी नहीं जान सकी, जान लेने पर उत्तर दिया जायगा। इस सारे संवाद को त्राचार्य की भी सनते रहे। अन्त में उनसे न रहा गया। आचार्य जी ने कहा कि अपने ऋषि-मुनियों के अटल सिद्धान्त को छोड़ कर आज-कल के ऋनिश्चित्त सिद्धान्त वाले सायन्सदाओं के ऊपर आपको श्रद्धा कैसे होगई ? रामावतार जी ने कहा, योरोप के विद्वान इस समय सब के गुरु हैं। त्राचार्य जी ने बड़े गर्व से कहा त्राप धोखे में पड़े हैं। ऋभी ये लोग उनके चरणों में बैठने के योग्य

भी नहीं। त्राप जैसे मनुष्य उनकी उच्छिष्ट प्रहण करते फिरते हैं, जो लोग ईश्वर, जीव, प्रकृति इन तीनों के स्वरूप को त्राभी तक न समम पाये। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। उनको ऋषियों का गुरु कहना कोरी उच्छृङ्क जता है। पं० रामावतार जी को ऐसा निर्भीक वक्ता त्राभी तक एक न मिला था। त्राचार्य जी की तेजपूर्ण वाणी को सुनकर पण्डित जी ने कहा—हां सम्भव है मैं ही भूल करता होऊं। त्राचार्य जी ने कहा—सम्भव नहीं, निश्चय है कि त्राप भूल कर रहे हैं। जब तक कोई सिद्धान्त त्रकाट्य तर्क त्रीर प्रमाणों से सिद्ध न हो जावे, उसके पूर्व ही उसको मानने लगना मुर्खता नहीं तो क्या है ?

उपर के विवाद से पाठक जान सकेंगे कि आचार्य जी को अपने शासों पर कितनी बड़ी आस्था थी। शोक है कि ऐसा नर-रत्न आर्यसमाज से आज सदा के लिये उठ गया! यद्यपि बीच में अनेक मतभेद होने के कारण आचार्य जी मुक्तिपीठ चले गये, जो महाविद्यालय के कुछ फासले पर एक स्थान है, परन्तु अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि उनके शिष्यों ने इसको सहन न किया और उनको उनके प्यारे महाविद्यालय में पुनः ले आये, जहां उनका नश्वर शरीर बड़े सन्तोष और धैर्य के साथ छूटा।

अपने गुरुदेव की स्थानपूर्त्ति के लिये अब क्या करना चाहिये, यह प्रश्न चारों तरफ उठ रहा है। आशा है कि उनके शिष्य इसकी पूर्त्ति के लिये पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

## श्री स्वामी गुद्धबोधतींथ

( एक शिष्य )

त्र्याचार्य स्वामी शुद्धवोध जी तीर्थ ऋषि द्यानन्द की वनाई हुई आर्ष पाठ्यप्रणाली पर 'मनसि वचसि काये' से दढ़ ही कर अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि आर्षप्रन्थों पर ही वल देते थे। उनका इन प्रन्थों के पढ़ाने का ढंग भी ऋपना ही था। वह ऋार्ष यन्थों के प्रचार की धुन में बाल्यावस्था में ही मथुरा गये ऋौर वहाँ ऋषि दयानन्द जी के सहपाठी ब्रह्मचारी प्रकाश जी से अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य पढे। उस के बाद काशी जाकर दर्शन तथा नव्य व्याकरण पढ़ते रहे। पं० क्रपाराम (स्वा० दर्शनानन्द जी) जी से यहीं पहले पहल परिचय हुआ था। आचार्य जी का पहला नाम गंगादत्त था। धर्मवीर पं० लेखराम तथा महात्मा मुंशीराम जी इन के ऋभिन्न मित्र थे। स्वामी जी सुनाया करते थे कि पं० लेखराम जी बड़े नरम प्रकृति वाले थे। जब हम दोनों में किसी बात पर मग़ड़ा होजाता तो मैं उनसे नाराज होकर त्र्यलग जा बैठता त्र्यौर उनसे न बोलने की कसम खा लेता। थोड़ा समय इसी चूप्पी से काटता परन्तु पं० लेखरामजी का हृदय इतना वियोग कब तक सह सकता था, मटपट त्राते त्रौर कहते पं० जी यह प्रश्न तो सममाइये। धर्मवीर के स्वर्गारोहण के पश्चात् त्राचार्य जी महात्मा मुंशीराम जी के साथ काम करने लगे। जालन्धर में संस्कृत पाठशाला खोल ली तथा वहीं ऋष्टा-ध्यायी महाभाष्य पढ़ाने लगे। १९०१ में महात्मा जी ने गुरुक्तल

कांगड़ी की नींव रक्खी श्रीर उनके श्रत्यन्ताग्रह से श्राचार्य जी वहाँ के श्राचार्य बने। १९०५ तक यही क्रम चलता रहा तभी गुरुकुल का पाठ्यक्रम निःशुल्क या सशुल्क होना चाहिये इस विषय पर वाद विवाद चलता रहा। स्वा० दर्शनानन्द ने गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी में फीस लग गई। श्राचार्य जी वहां से चले श्राये श्रीर गुरुकुल ज्वालापुर के श्राचार्य बनाये गये। गुरुकुल कांगड़ी से महात्मा मुंशीराम जी मय ब्रह्मचारियों के जत्थे के कई वार पालकी लेकर भी श्राचार्य जी को लिवा ले चलने श्राये। परन्तु दृद्प्रतिज्ञ त्यागी विचलित नहीं हुए।

एक वार गोवर्धनिपीठ की शङ्कराचार्य की गद्दी के लिये इन पर बहुत जार दिया जाने लगा, पर वे तब भी तैयार न हुए, जब लोगों ने बहुत ही कहा—तो बोले, "मैं शङ्कराचार्य होते ही सारी सम्पत्ति गुरुकुल ब्वालापुर के। दे डालूंगा"। इस से ब्यादा त्याग और क्या हो सकता है ? हिन्दु ऋों की दयनीय ऋवस्था पर एक बार उन्हों ने कहा था "बात क्या है, केवल १, २ लाख हिन्दू मरने के लिये कटिबद्ध हो जाएं तो सारा फैसला हो जायेगा—सारी समस्याएं हल हो जायेंगी—पर हिन्दु ऋों में मरने की शक्ति नहीं है उन्हें मौत से डर है।"

उन की एक अभिलाषा थी कि उन का कोई शिष्य ऐसा पैदा हो जो व्याकरण में उन से भी ज्यादा याग्य हो। जिसे ज्यादा न सही— कम से कम उन जितना तो सही, जिस से उन्हें सन्तेष होता कि हां उन का काम सम्भल गया है। उन का प्रयत्न

सफल हुआ, उन के इस परिश्रम का कुछ फल न निकला। उन के हज़ारों शिष्य शास्त्री, आचार्य, तीर्थ हैं, ये।ग्य हैं, प्रस्तु उन की वह इच्छा —िक काई आर्षप्रन्थों का विद्वान् ऋषि द्यानन्द का अनुगामी, पूर्ण ब्रह्मचारी तेजस्वी महान् राक्तिशाळी आर्य हो-पूरी न हो पाई। चाहे उन से काई रात में पूछें, चाहे दिन में प्रत्येक समय उत्तर के लिये तैयार रहते थे। होनहार लड़कों को कभी कभी दिल में रखी हुई निधि के -अमूल्य रत्नों को-जिन्हें गुरु अपने किसी ये।ग्य शिष्य के। ही बताता है-बताते थे। पर यह सब होने पर भी उन्हें जो चाह थी न मिल सकी। उन के विचार, उन का अथाह पाण्डित्य, अष्टाध्यायी, महाभाष्य पदाने की प्राचीन प्रणाली सब कुछ उन के साथ उन के कैवल्य में मिल जाने पर अनन्त में मिल गया। इस का भी एक कारण है कि वह पढ़ाते थे नि:स्वार्थ भावना से, और छात्र पढ़ते थे स्वार्थपूरित मन से, परीक्षा में पास होकर नैकिए मिल जाने की दुर्भावना से न कि विद्वान बनने के विचार से। बीज शुद्ध था पर उस के छिये खेत दृषित था।

गम्भीरता में तो उन से समुद्र भी शर्माता था। एक बार जो बात किसी ने उन से कह दी, मानों बस रसातल पर पहुंच गई। शत्रुता का भाव तो उन्हें छू भी नहीं गया था। स्वा० श्रद्धानन्द जी के बलिदान होनेसे कुछ ही पूर्व वे दिल्ली गये थे। शायद उन्हें मिलने ही। आचार्य जी सुनाते थे कि अब की बार स्वा० श्रद्धानन्द जी इस तरह मिले हैं जैसे फिर कभी मिलना ही नहीं"। बस उन का सचमुच वही अन्तिम मिलना था। गुरुकुल कांगड़ी में बाढ़ आजाने के कारण गुरुकुल वाले उसे यहीं कहीं

ज्वालापुर के आस पास लाने वाले थे। पं० विश्वम्भरनाथ जी मुख्याधिष्टाता गुरुकुल प्रायः रोज ही आचार्य जी के पास आते और रोज घण्टों बातें होतीं। वह कहते थे "दोनों संस्थाएं एक कर दी जाएं, १० वीं तक के ब्रह्मचारी महाविद्यालय ज्वालापुर में रहें और १४ वीं तक के लिये पृथक विभाग वन जाए" आचार्य जी का एक ही उत्तर था "जब तक मैं जीवित हूं तब तक दोनों पृथक् रहेंगी और यहाँ निःशुल्क शिक्षा रहेगी, हां मेरे मरने पर चाहे जो करना, यहां तो निर्धन छात्र पढ़ते हैं। दोनों एक हो जाने पर वे विचारे कहां भटकेंगे"।

उन १० वर्षों में मैंने कई बातें देखीं सुनीं, परन्तु आचार्य जी का वही प्रोष्राम, वही दैनिक स्वाध्याय, व्यायाम, प्रातः सायं भ्रमण, ध्यान, बराबर एक सा ही रहा, एक दिन का भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे एक समय भाजन किया करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी न किसी से राग द्वेष न कभी किसी से मांगा, न छिया। उन के सारे साथी—पं० लेखगम, स्वा० दर्शनानन्द पं० गणपित, महात्मा मुंशीराम, पं० पद्मसिंह, सारे के सारे चले गये। सब के दुःख का इन्होंने सहा था, सारा कष्ट मानों घनीभूत होकर इन्हीं में समा गया था. वियोग सहने पर भी उन में उत्साह था।

अब भी, गुरुकुल ज्वालापुर में सब कुछ है— वे सब बातें हैं जो उनके मरने से पहले श्री मुख्याधिष्ठाता याग्य व्यक्ति में थीं। वह उन्हीं के प्रधान शिष्य हैं, याग्य विद्वान हैं, सेवक भी हैं, सब कुछ है पर वह चीज जिसे मैं वहां जाकर खोजूं—जिसे मैं आखों से देखूं नहीं है, सैंकड़ों छात्र और अध्यापक हैं पर फिर भी निर्जनता सी आ गई है। वे ही मुख्य मकान है, पर उनका ख्याल आते ही भय लगने लगता है। मन कहता है वे नहीं है क्या उनके कभी दर्शन न होंगे—कभी न होंगे!!! वह चीज जो इन सब में—गुरुकुल ज्वालापुर की वाटिकाओं के पत्ते पत्ते में यहां की मिट्टी के एक एक कण में ब्यापक होकर उसे सजीव कर रही थी, अब नहीं रही है। वह केन्द्र जहां जाकर नजर अटक जाए—नहीं है।

# Y Firs Jex

श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज [ले० श्री नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ।]

(बुलन्दराहर) के पास है। डिवाई स्टेशन से तीन मील पर है। यह स्थान बेला भवानीदेवी के कारण प्रसिद्ध है। किसी समय यहां बड़ा बिल्ववन था। स्वामी जी के पिता पं० हेमराज वैद्य थे। इनके भाई पं० कन्हैयालाल पुजारी थे। स्वामी जी का जन्म नाम है गंगादत्त। गंगादत्त के गंगादत्तराास्त्री हुए और संन्यास लेने के पश्चात् स्वामी शुद्धबोधतीर्थ बन गये। आपने संन्यास लिया था श्री स्वा० सुब्रह्मण्यदेवतीर्थ उर्फ पण्डितस्वामी से जो गोवर्द्ध नमठ पुरी के शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य थे।

🗙 यह लेख स्वा० जी के स्वर्गवास से पंद्रह दिन पूर्व का है।

स्वामी जी वाल्यावस्था में वेलोन ही पढ़े। किशोरावस्था में खुरजा में पं० किशोरीलाल ज्योतिषी से ज्योतिष पढ़ा। मथुरा में प्राचीन व्याकरण का अध्ययन किया। वहां से काशी पहुंचे। वहां स्व० श्री पं० हरनामदत्त जी भाष्याचार्य से महाभाष्य, श्री पुरुवर काशीनाथ शास्त्री जी से नव्य व्याकरण वेदान्त, श्री पं० सीताराम शास्त्री द्रविड से नव्य न्याय पढ़ा। जब आप काशी में पढ़ते थे तभी व्याकरणशास्त्र के अच्छे पण्डित कहलाने लग गए थे, काशी में आपने आठ वर्ष तक अध्ययन किया।

सन् १८९४ में आर्यप्रतिनिधि पंजाब ने उपदेशक तैयार करने के लिए वैदिक आश्रम नामक विद्यालय जालंघर में खोला था। महात्मा मुन्शीराम जी की लिखा पढ़ी करने के कारण स्वा० दर्शनानन्द जी ने ( उस समय के पं० कृपाराम जी ) पं० गंगादत्त शास्त्री जी को जालन्धर भेजा। वहां ६ वर्ष काम करने के पश्चात् पण्डित जी महात्मा मुन्दाराम जी के साथ गुरुकुल कांगड़ी में काम करने छगे। उस समय श्रो म॰ मुन्शीराम मुख्याधिष्ठाता व श्री पं॰ जी गुरुकुल के आचौर्य रहे। श्री स्वामी जी गुरुकुलकार्य में महात्मा मुन्शीराम जी के दक्षिण भुजा स्वरूप थे। १९०५ तक यहां काम करने के पश्चात् आपने गुरुकुल छोड़ दिया व दो वर्ष तक हृषीकेश व भोगपुर के रमणीक स्थानों में रहे। १९०७ में आप महाविद्यालय ज्वालापुर पधारे और तब से १९३२ तक आप महाविद्यालय के आचार्यपद पर अधिष्ठित रहे। बुद्धावस्था के कारण १९३२ के निर्वाचन में महाविद्यलय सभा ने आप की महाविद्यालय का कुलपति बनाया और आचार्यपद विश्वनाथ शास्त्री (वर्त्तमान मुख्याधिष्टाता) को मिला। अब आचार्यपद पर

#### चित्र सं० ४



श्रीस्वामी श्रद्धानन्द जी संस्थापक गुरुकुल कांगड़ी।



अधिष्टित हैं श्री पं० भीमसेनशर्मा जी के सुपुत्र श्री हरिदत्त शास्त्री पंचतीर्थ । इस प्रकार १८९४ से लेकर १९३३ तक अर्थात् लगभग ४० वर्ष तक श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी ने आर्यसमाज में प्राचीन शिक्षा के उद्घार में अनुपम कार्य किया जिसकी तुळना नहीं हो सकतो। आपके सैकड़ों विद्वान् शिष्य व सहस्रों उप-शिष्य ही इनके अनुषम कार्य का ज्वलन्त प्रमाण हैं। स्वा० जी ने महोविद्यालय ज्वालापुर के लिये जो कुछ किया उसका उल्लेख करना हो ता एक छोटी सी पुस्तक लिखी जा सकता है आपके कार्य में स्व० श्री पं० पर्मसिंहरामी साहित्यचार्य व स्व० श्री पं॰ भीमसेनरार्मा ने भी बहुत हाथ बटाया था। स्वा॰ जी आर्यसमाज के प्रतिभा-शाली विद्वान हैं। आप अपूर्व त्यागी संन्यासी भी हैं। आप व्याकरणशास्त्र के सूर्य कहलाते रहे हैं। आपको नूतन व पुरातन व्याकरणशास्त्र के अपरिमित प्रन्थ हस्तामलकवत् थे। ऐसे त्यागी, तपस्वी, छात्रवरसल, शान्त, दान्त, गुरु आर्यसमाज में ही क्या दूसरे मण्डल में भी विरले ही होंगे। आप अपना कार्य चुपचाप करते रहते रहे हैं और अख-बारी दुनिया में आना उचित नहीं समझते। आर्यसमाज के प्रायः नवीन पीढ़ी के पण्डित व विद्वान् आपको शिष्यपरम्परा में हैं। आपका त्याग ऐसा अपूर्व है कि आप चाहते तो आपको गोवद्ध न-पीठ की शंकराचार्य की गद्दी मिल सकती थी पर आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। \* स्वामी जी ने महाविद्यालय का काम जब हाथ में लिया था तब केवल तीन बीघे जमीन व ग्यारह ब्रह्मचोरी

<sup>\*</sup> नाटः - हमें अच्छी तरह मालुम है कि सन् १९२५ या २६ में श्रीस्वामी शुद्धबेाधतीर्थ जी महाराज को गावर्द्ध नपीठ की गद्दी दी जा रही थी। नरीरा-गंगातट पर गावर्द्ध नमठ के स्वर्गीय

थे। स्वामी जी के परम पुरुषार्थ से आज महाविद्यालय इतनी ख्याति को पाप्त हो गया है व आर्यसमाज की प्रसिद्ध संस्थाओं में से है। आर्यसमाज स्वामी जी का चिरहतज्ञ रहेगा। स्वामी जी को आर्यसमाज में लाने का श्रेय महाविद्यालय के स्व० संस्थापक श्री स्वामी दर्शनानन्द जी को ही है। इस प्कार स्वामी जी के जीवन का (इस समय आप ५२ वर्ष के हैं) आधे से अधिक भाग अर्थात् पूरे चालीस वर्ष आर्यसमाज में पवित्र शिक्षा के कार्य में गये। आर्यसमाज में असली ठोस कार्य संस्कृत के विद्वानों का बनाना ही है।

आर्यप्रतिनिधि सभा एंजाव की प्रेरणा से स्वामी जी व श्री बा० शिवद्यालु एम० ए० मद्रास प्रान्त में एंचमों (एक प्रकार के हरिजन) की द्रा। का निरीक्षण करने गये थे और समस्त मद्रास प्रान्त में दौरा लगाया था। आप महात्मा मुन्शीराम (स्वामी अद्धानन्द) के परमित्र रहे हैं। गुरुकुल कागड़ी की अन्तः रथ व्यवस्था में मतभेद हो जाने के कारण स्वामी जी ने गुरुकुल छोड़ था किन्तु उसके पश्चात भी स्वामी श्रद्धानन्द व स्वामी गुद्धवोधतीर्थ जी में वरावर घनिष्ठ सम्बन्ध और परस्पर

श्री स्वा॰ शंकराचार्य जी महाराज तथा अन्य कई महानुभाव एकत्र हुए। सबने श्री स्वा॰ शुद्ध बाधतीर्थ महाराज से अति आग्रह किया कि वे गावर्द्ध न पीठ की गद्दी स्वीकार करलें, परन्तु स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैंने जीवन भर आर्यसमाज की सेवा की है, अतः अब अन्त समय में गद्दी के माह में पड़कर अपने सिद्धान्त को नहीं छोड़ सकता। हम समझते हैं, इतनी बड़ी गद्दी को त्याग देना सोधारण काम नहीं है। मिलते जुलते रहे। आज अदृष्ठ की महिमा देखिये पण्डितमंडली जिस गु० कु० को छोड़कर आयी थी वही गुरुकुल महाविद्यालय के पास आगया है। महाविद्यालय व गुरुकुल दोनों संस्थायें पृथक् पृथक् अपना काम कर रही हैं। दोनों संस्थाओं में सद्भाव है। पता नहीं भविष्य के अनन्त गर्भ में क्या है। स्वा० जी जिस समय काशी में अध्ययन करते थे, पं० आर्यमुनिजी उस समय काशी में वेदान्तशास्त्र का अध्ययन करते थे। पं० कृपाराम जी (स्वा० दर्शनानन्द) वहां तिमिरनाशक प्रेस चलाते थे। रावलियी के स्वर्गीय पं० सीताराम शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, महाविद्यालय के स्व० पं० भीमसेनशर्मा स्वामी जी से पढ़ते थे। स्वामी जी ने मथुरा में प्राचीन व्याकरणशास्त्र जिनसे पढ़ा था उनका नाम श्री पं० उद्यप्रकाश महाराज था। ये उद्यप्रकाश जी स्वा० देयानन्द के सहाध्यायी थे, अष्टाध्यायी महाभाष्य के प्रवीण पण्डित थे।

हमारे स्वामी जी उच्च कोटि के गुरु संन्यासी हैं ही। आपकी पैतृक संपत्ति वेचक रही है। आप अच्छे वेच व अच्छे ज्योतिषी रहे हैं। आपने अष्टाध्यायी पर एक अच्छा टीकाप्रन्थ लिखा है। गुरुकुल कांगड़ी की प्रारम्भिक दश्ता में विशेषक्रप से तैयार किया गया था। गतवर्ष से स्वामा जी बार बार रुग्ण हो रहे हैं। अगस्त ७ (१९३३) से एकदम ऐसे रुग्ण होगये हैं कि उन की दशा चिंतनीय होगयी है। महाविद्यालय के लोग, उन का शिष्यमण्डल सर्वात्मना उनकी सेवा-शुश्रूषा कर रहा है। कनखल के वैच पं० रामचन्द्र जी व मेरठ के वैच पं० हरिशंकर जी की चिकित्सा होती रही है। भविष्य ईश्वर के हाथ है। वह जो कुछ करेगा उस की इच्छा।

### श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थं जी का प्रयाण

# (संस्मरण)

श्री पं० नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ

श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ त्राचार्य तथा कुलपित त्रव केवल स्मृतिमात्र का विषय रह गये हैं। वह दिव्य व भव्य शरीर त्रव कहाँ देखने को मिलेगा ? इस प्रकार के नव्य व प्राचीन व्याकरण शास्त्र के उद्भट पिडत कहाँ मिलेंगे ? त्राभी त्रापके प्रयाण को दो-एक दिन ही हुये हैं तो भी त्राप ऐसे प्रतीत होते हैं कि त्रापके प्रयाण को वर्षा गुजर गये हैं। प्रभुरत्र काल:। उसकी अनंत उदरदरी में न जाने कीन कहां कब से पड़ा है।

त्रापके उस दिव्य व भव्य शरीर को त्रिग्निसंस्कार किया गया। कई मन सामग्री, कई मन घृत, चंदन त्रादि से 'स्वाहा', 'स्वाहा' हुत्रा त्रीर त्राग्नित देवता ने उस भौतिक शरीर को खाक करके खाक में मिला दिया, घोर वर्षा ने उस राख को वहा कर गंगाजी में वहा दिया, वस पृथिवी का भाग पृथिवी में जा मिला, तेज का भाग सूर्य में पहुँचा, जलमय भाग जल में वह गया, वायु वायु में जा मिला, त्रीर उदराकाश महाकाश में प्विष्ट हुत्रा। स्थूल शुद्धबोध की यह दशा हुई। जिसको हम इतना प्रिय कहते थे, जा हमारे हृदय का ऋधिष्ठातृदेव था उसको हम स्वयं अपने हाथों से फूक त्राये। पर त्रसली स्वामी शुद्धबोधतीर्थ त्रमर थे, वे मरे नहीं, उनकी कीर्ति त्रजरामर है, त्रार्यसमाज में

चिरकाल वनी रहेगी। उनका व्यापक शिष्यसमुदाय चिरकाल तक गुणगान करता रहेगा।

त्राप खुरजे में जब पढ़ते थे तब चौथे दिन घर भाग त्राया करते थे। इनके भाई पं० कन्हैयालाल पुजारी को यह त्रसह्य हो जाता त्रीर इनको डाटते कि एक महीने में त्राया करो इस तरह जल्दी जल्दी त्राने से तुम्हारी पढ़ाई का नाश होगा। उस समय के शुद्धबोधतीर्थ (बालक गंगादत्त) ने कहा कि मुसे काशी भेज दें। भाई ने ताना देकर कहा 'हाँ, काशी जाकर जरूर महाभाष्य पढ़कर त्रायगा'—उसी दिन गंगादत्त विना पूछे ही घर से निकल पड़े, त्रालीगढ़, मथुरा, कानपुर होते हुये काशी पहुँचे त्रीर वहाँ से वापस त्राये पूरे त्राठ वर्ष में—महाभाष्य पढ़कर। पीछे भाई कन्हैयालाल जी का देहावसान भी हो गया था—स्वामीजी ऐसे तेजस्वी थे।

स्वामी शुद्धबोधतीर्थ जी क्रोधी स्वभाव के थे इसलिये इनको पहले सभी "रिसीजी रिसीजी (क्रोध करने वाले) कहते थे। जब काशी जी पढ़ कर आये तब 'ऋषि जी' 'ऋषि जी' कहने लगे। अब भी राजघाट, नरारा, डिबाई के हलके में आपका नाम 'ऋषिजी' करके पूसिद्ध है।

स्वामी जी अध्यापन-कार्य में ऐसे दत्त थे कि पाचीन ऋषि मुनियों के स्वाध्याय व तप की याद आ जाती थी। पातःकाल से रात्रि के बारह वजे तक अध्ययनसत्र चलता ही रहता था। अब अष्टाध्यायी का पाठ, अब महाभाष्य, अब शेखर, अब मनेरामा, अब न्याय, अब काव्य, अब कैंग्मुदी, अब परिभाषेन्दु, बस एक ताँता लगा रहता था। जिस सिद्ध पुरुष ने चालीस वर्ष तक यही सत्र लगा रक्खा हो उसकी महती किन शब्दों में वरनी जावे। सचमुच स्वामीजी सतयुगी पुरुष थे और अपने भेलि भाले स्वभावानुरूप यही सममते रहे कि अभी सतयुग का पृथम चरण चल रहा है और इसी विचार से वे सबसे वैसाही वर्त्ताव रखते रहे और वैसाही वर्त्ताव सब से चाहते रहे। उन्होंने पृकृति के अनुरूप वैसा वर्त्ताव रक्खा किन्तु उनको वैसा वर्त्ताव दूसरी और से नहीं मिला, यही उनको के शथा। पर समय-गति को क्या किया जाय।

उनके बहत् शिष्य समुदाय में से एक तुच्छ सेवक यह लेखक भी है। इसने स्वामी जी से अष्टाध्यायी, महाभाष्य, काशिका योगदर्शन (मूल) न्यायदर्शन (मूल) भिट्ठकाव्य संपूर्ण पढ़ा था। स्वामी जी का छात्रवत्सल तो स्मरण कर-करके हृदय भर आता है—ईश्वर का परम अनुप्रह, पूर्व जन्म का कुछ पुण्य कि सन् १८९८ जून मास में स्वामी जी के प्रथम दर्शन हुये थे तब से अब तक मंगलवार सप्तमी (आश्विन शुक्ता १९९०, सन् १९३३) रात के दस बज कर तीन मिनट तक हम गुरु शिष्यों का चिनष्ट संबन्ध बराबर अव्योहतरूप में बना रहा—नहीं तो इस घोर किलकाल में कौन गुरु, कौन किसका शिष्य, और कैसा गुरु-शिष्य-सम्बन्ध !!!

त्रापके शिष्यवृन्दों में पं० पद्मसिंह साहित्याचार्य, कविराज पं० सीताराम शास्त्री जैसे स्वर्गीय महानुभाव भी थे। इन्होंने कितने शास्त्री, कितने तीर्थ, कितने त्राचार्य तैयार किये, बस त्राभी तो कोई हिसाव नहीं लग सका है—समस्त उत्तर भारत में चहुँ त्रोर त्रापका शिष्य मंडल फैला हुत्रा है।

हरद्वारी पंचपुरी के साधुसंतों में बड़ा होहल्ला मचा हुऋा है कि महाविद्यालय वालों ने द्र्डीस्वामी शुद्धवोधतीर्थ को जलाया, उनका अग्निसंस्कार किया यह अच्छा नहीं किया, उनके शरीर को जलप्वाह करना चाहिये था। इन साधु सन्तों को यह पता नहीं कि संन्यासियों को जलप्वाह करने की पृथा इसलिये चल पड़ी थी अथवा डाली गयी थी कि ये कहां से लकड़ी लाते, कहाँ से घृत व कहां से सामग्री। इसलिये जहां देखा कि संन्यासी मरा कि पास के जलपूबाह में उसको पुवाहित कर देते थे। जिस स्वामी शुद्धवोधतीर्थ का इतना वड़ा विद्या का परिवार था, जिसका इतना वड़ा इतना महाविद्यालय था वह न तो अपनाथों की तरह भर सकता था और न ही लावारिस लाश की तरह बहाया जा सकता था। उसका इलाज भी राजात्रों जैसा हुत्रा, उनकी बीमारी भी शान की थी; एक वर्ष तक बराबर वे उस बीमारी से लड़ते रहे, व अन्त में शान से मरे, होश में मरे, ॐ ॐ कहते कहते मरे, और आपकी श्मशानयात्रा भी ध्मधाम से हुई, समस्त पंचपुरी के लोग इसमें सम्मिलित हुये-शुद्धे स्वच्छ स्मृति व यज्ञ छोड़ कर स्वामी शुद्धवोध न जाने किस लोक लोकान्तर को पधार गये। अब ढूंढ़ने से भी नहीं मिलेंगे।

यदि गुरुकुल कांगड़ी के प्रारम्भ में स्वा० शुद्धबोध जैसे त्राचार्य न मिलते तो स्वा० श्रद्धानन्द जी को इतनी कामयाबी न मिलती। इन दोनों में गाढ़ पूम था और बीच में कुछ काल के लिये उसमें व्यत्यय त्राकर फिर पूर्ववत् गाढ़ हो गया था। इनको काशी से पहले-पहले बुलाया स्वा० श्रद्धानन्द जी ने त्रीर भेजा स्वा० दर्शनानन्द सरस्वती ने, इसलिये पहले इन्होंने स्वा० श्रद्धानन्द जी का (गुरुकुल का) काम किया त्रीर पीछे मरने तक स्वा० दर्शनानन्द का (महाविद्यालय का) का काम किया। स्वा० शुद्धबोध संसार से सब प्रकार से उन्हण होकर गये। इन्होंने ऋषितर्पण (स्वाध्याय त्रीर तप) खूब किया, ऐसा किया कि कोई क्या करेगा, सशुक्त गुरुकुल व निःशुल्क गुरुकुल दोनों का उद्धार किया त्रीर भाग्यशाली शुद्धबोध ने त्रपने त्रन्तिम समय में पास-पास देखा-कितना बड़ा पुण्य!

त्रव इनकी शिष्यपरम्परा का कर्तव्य है कि वे इनकी समृति को ऋषितर्पण (स्वाध्याय त्रौर तप) द्वारा सुरिचत रक्खें। स्वा० शृद्धवोधतीर्थ, लोकैषणा से दूर भागते थे व यही चाहते थे कि त्र्यार्यजगत् में विद्वानों की त्र्यधिक से त्र्यधिक संख्या हो। वस उनकी इसी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिये, वैसे जब तक गुरुकुल कांगड़ी, तथा महाविद्यालय ज्वालापुर हैं तब तक इनकी समृति को कौन मिटा सकता है।

जात्रो स्वा० जी जात्रो, त्राप त्रपना कर्त्त व्य पूरा कर गये। त्राप जगत् में त्राये, त्रापका नाम गंगादत्त पड़ा त्रौर त्रान्त में त्रापकी राख भी गङ्गा जी में ही वह गयी त्रौर पीछे केवल त्रापका त्रामट शुद्धवोध शेष रह गया है, हम लोग त्रापकी बृहत् शिष्यपरम्परा उसी से लाभ उठाते रहेंगे त्रौर त्रापकी कीर्त्ति सुरिहत रखने का प्रात्न करेंगे।

यह तुच्छ लेखक जब पहले-पहले कालेज छोड़कर लाहोर से

त्रापके चरणों में पहुँचा था तब इसका नाम था नरसिंहराव, त्रापने नाम सुनते ही मुस्करा कर कहा यह त्राधा मनुष्य का त्राधा पशु का नाम कैसा, तुम्हारा नाम नरदेव कर देते हैं। मैंने कहा बहुत ऋच्छा, त्रापने कहा बहुत ऋच्छा त्रीर महात्मा मुन्शीराम ने कहा बहुत ऋच्छा त्रीर तब से मैं सदमुच नरदेव बन गया।

## THE PRES LEG LEGIES

स्व० श्री० १०८ स्वा० शुद्धवोधतीर्थ जी महाराज के निधन के उपलद्ध्य में जो महानुभाव बरावर तार पत्र भेज कर दुःख में सहानुभूति व समवेदना प्रकट कर रहे हैं उन सबको, बीमारी की दशा में मेरठ के प्रसिद्ध वैद्य पं० रामसहाय शर्मा, पं० हरिशंकर वैद्य, कनखल के पं० रामचन्द्र वैद्य ने जो परिश्रम उठाया उसके लिये कृतज्ञता किस प्रकार किन शब्दों में प्रकट की जावे। श्री स्वा० गोपालतीर्थ व उनका शिष्य मण्डल (मुरादाबाद) श्री स्वा० घनानन्दतीर्थ (किरठल), श्री पं० रिवशङ्कर शर्मा वानप्रस्थ न्न० पद्मनाभ (ट्रावनकोरवासी) न्न० सोमदेव (त्रलीगढ़), देवद्त्त शास्त्री त्राचार्य (स्वा० शुद्धबोधतीर्थ के सम्बन्धी) पं० प्रभुलाल (लाँक) पं० जयनारायण शास्त्री, पं० कांचीदत्त जी शर्मा त्रादि तो रातदिन स्वा० जी के पास ही रहे और सेवाभाव का त्रादर्श दिखलाया। महाविद्यालय का पिण्डितमण्डल, ऋधिकारीवर्ग ब्रह्मचारीवर्ग बराबर श्रद्धा से तत्पर रहा। स्वा० जी के शिष्य-वर्ग ने बीमारी के दिनों में मुक्तहस्त से खर्च किया और महा-विद्यालय पर कोई किसी प्रकार का बोम न पड़ने दिया।

#### स्वामी जी का अन्तिम संदेश।

मैंने कहा—कुछ कहना है।
स्वा०—कुछ नहीं।
मैं—महाविद्यालय वालों से कुछ कहना है।
स्वा०—संगठन व प्रेम से काम करें तो अच्छा है।
मैं—किसी से मिलना है।
स्वा०—नहीं।
मैं—कुछ खाने को जी चाहता है?
स्वा०—जो चाहे खिलाओ।

(सब प्रकार की मिठाई लाकर सामने रख दी गयी व स्वार्जी ने प्रयोक मिठाई में से मासा-मासा भर उठाई, ऋौर खायी।)

मैं--श्रौर कुछ।

स्वा०-हमारे पास बैठे रही, हिलो मत।

में -- श्रच्छी बात है।

स्वा०-महाविद्यालय के घाट पर ले चलो।

मैं —इस समय रात में वहां मच्छड़ बहुत होंगे कल देखा जायगा।

थोड़ी देर के पश्चात्।

स्वा०—मुभे उठात्रो। उन्हें उठाया गया। बस ॐ ॐ ऋौर तीन सांस ऋौर समाप्ति।

#### स्वामी जी की श्मशान यात्रा।

स्वामी जी की श्मशान यात्रा बहुत बड़ी थी। पंचपुरी के पूायः सभी पूमुख लोग पधारे थे। कई स्थानों में जल्स का फोटो लिया गया— पूर्ण वैदिक रीति से अन्त्येष्टि हुई।

नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ

त्रो३म् तत्सत्

"विद्यामृतमश्जुते"

### महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) कुलपित स्वा० शुद्धवोधतीर्थ

का

### त्रार्यजगत् को अन्तिम सन्देश।

कुलपित श्री १०८ स्वा शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज (भूतपूर्व त्र्याचार्य महाविद्यालय ज्वालापुर) का स्वर्गवास त्र्याश्विन शुक्ला सप्तमी सम्बत् १९९० मङ्गलवार ता० २६-९-३३ को हुत्र्या। त्र्याप बड़े शान्त, दान्त, तपस्वी, सन्यासी एवं धर्ममूर्ति वैदिकसाहित्य के प्रकाण्ड पण्डित तथा व्याकरण के सूर्य थे। त्र्यापने त्र्यपने त्र्यन्तिम समय में त्र्यार्यजगत् तथा महाविद्यालय के प्रेमियों को निम्नलिखित सन्देश दिया है—

- (१) त्रार्यसमाज को वैदिक संस्कृत-साहित्य के सदाचारी विद्वान बनाने चाहियें।
- (२) प्राचीन निःशुल्क शिज्ञा तथा प्राचीन सभ्यता का प्रचार करना चाहिये।
- (३) गुरुकुल महाविद्यालय की सर्वात्मना रचा करनी चाहिये।

त्राशा है प्रत्येक त्रार्थ व्यक्ति एवं महाविद्यालय के प्रेमी निःशुल्क प्राचीन शिचा दीचा के त्रमुरागी स्वर्गीय त्रात्मा के इस सन्देश का ध्यान रखेंगे।

#### महाविद्यालय का परिचय

महाविद्यालय ज्वालापुर एक गुरुकुल है जो प्राचीन रीति पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिये सम्बत् १९६४ सन् १९०८ को स्वर्गवासी स्वा० दर्शनानन्दसरस्वती ने स्वर्गीय श्री बा० सीताराम जी के रमणीय उद्यान में स्थापित किया था । विद्यालय का प्रवन्ध "महाविद्यालय सभा" (रजिस्टर्ड) के आधीन है । इस विद्यालय ने पाचीन शिक्षा के उद्धारार्थ जो प्रयत्न किया है और इसके द्वारा किस प्रकार सैंकड़ों निर्धन छात्रों का उपकार हुआ है इस बात को आर्यजगत स्वयं जानता है । इस विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अनेक स्नातक और विद्वान निकल चुके हैं जो आर्यजगत् व देश की सेवा में संलग्न हैं । यह सब कार्य इस लिये सम्पन्न हुआ कि स्वर्गीय श्री १०८ स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी महाराजका वेहद हस्त महाविद्यालय के सिर पर था और यह सब उन्हीं के तप और पुरुषार्थ का फल है । सम्प्रति इस गुरुकुल

में दो सौ ब्रह्मचारी लालित, पालित है। रहे हैं। हमें पूर्ण त्राशा है कि प्राचीन शिचा के प्रेमी संस्कृतानुरागी महानुभाव उत्तरीय भारत में एक मात्र निःशुल्क शिचा का प्रचार करने वाली इस लोकोपयोगी संस्था का यथाशक्ति भरण पोषण कर अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे, जिससे इस विस्तृत महावृत्त की छाया में वैठ कर भविष्य में भी अनन्त छात्रों का कल्याण तथा आर्य जगत का उपकार हो सके।

भवदीय:-

शङ्करदत्तरार्मा मंत्री विश्वनाथशास्त्री मुख्याधिष्ठाता

#### हा श्रीस्वामी

# gaivally al

अत्यन्त दुःख से लिखना पड़ता है कि महाविद्यालय ज्वालापुर के आचार्य पूज्य श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज अब
इस संसार में नहीं रहे। गत सप्ताह आपका महाविद्यालय में
देहान्त हो गया। आचार्य जी की आयु ७२ वर्ष से अधिक थी।
आप दो मास के लगभग बीमार रहे, महाविद्यालय के विद्वानों
तथा ब्रह्मचारियों ने आचार्य जी की जो परिचर्या तथा सेवाशुश्रुषा की वह अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। पीयूषपाणि
वैद्य श्री पं० रामचन्द्र जी (कनखल) और श्री पं० हरिशङ्कर जी
शास्त्री (भेरठ) रात-दिन आचार्य जी की चिकित्सा में लगे रहे,

परन्तु हुआ वही जो भगवान् की इच्छा थी। पूज्य आचार्य जी चुपचाप ठोस काम करने वाले महाविद्वान् थे। यही कारण है कि उनके नाम और काम से समाचारपत्र पढ़ने वाले बहुत कम परिचित हैं। ओचा जी ने आर्यसमाज को संस्कृत के सब से अधिक विद्वान दिये। वे व्याकरण के सूर्य थे। जिस समय स्वर्गीय श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की उस समय आचार्य जी (श्री एं० गङ्गादत्त जी) उनके साथ थे और वरसों कांगड़ी गुरुकुल के आचार्य रहे। आचार्य जी के सैकडों शिष्य-प्रशिष्य हैं। आज आर्यसमाज में जितने संस्कृत के विद्वान दिखाई देते हैं, उनमें से अधिकांश आचार्य जी महा-राज की बदौलत ही हैं। स्वर्गीय श्री० पं० भीमसेन शर्मा, स्व० पं० पद्मसिंह शर्मी साहित्याचार्य, श्री पं० नरदेवशास्त्री वदतीर्थ जैसे विद्वान् आचार्य जी के मुख्य शिल्यों में हैं। आचार्य जी की सारी सेवायें नि:स्वार्थ हैं। संन्यासी होने से पूर्व भी उन्हेंनि अध्यापन-कार्य के छिये कभी किसी से कुछ भी नहीं छिया, विल्क ब्रह्मचारियों के छिये भोजन का प्रवन्ध भी अपने उद्योग से ही करा दिया। हमें अच्छी तरह ज्ञात है, आचार्य जी को एक बहुत बड़ी गद्दी मिल रही थी, परन्तु उन्होंने उसे यह कह कर ठुकरा दिया कि ऋषि दयानन्द के सेवक के लिये इस आडम्बर की आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं इतने बड़े प्रलोभन को इस तरह उपेक्षा एवम् उदासीनता की दृष्टि से देखना साधारण वात नहीं है। आचार्य जी के निधन से यों तो सब ही को घोर दुःख होना स्वाभाविक है, परन्तु श्री पं० नरदेवशास्त्री जी की हृदयवेदना सब से बड़ी हुई है। आचार्य जी ने शास्त्रीजी का पुत्रवत् छाछन-पाछन तथा शिक्षण किया था। वे इन पर

शायद सबसे अधिक वात्सल्यभाव प्रदर्शित करते रहते थे। आचार्य जी की मृत्यु से आर्यसमाज की जो भारी क्षति हुई है, उसकी पूर्ति इस समय तो सर्वथा असम्भव सी ही दिखाई देती है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे, इस प्रार्थना के अतिरिक्त अब हम और कर ही क्या सकते हैं।

संपादक आर्यमित्र।

राव मामराजसिंह जी रईस आँनरेरी मैजिस्ट्रेट शामली भूतपूर्व प्धान महाविद्यालयसभा—

श्री त्राचार्य जी के निधन से महाविद्यालय की वहुत हानि हुई। वास्तव में स्वा० जी महाराज ही का ऐसा व्यक्तित्त्व था कि प्राय: विरुद्ध वायु के मोकों के त्राने पर भी महाविद्यालय त्रपना पग त्रागे ही बढ़ाता रहा त्रौर वे मोकें शान्त होते रहे। स्वर्गीय स्वा० जी के नाम से ही महाविद्यालय चलता रहेगा।

#### पं० शंकरदत्तरार्मा मंत्री महाविद्यालय सभा-

स्वा० जी से महाविद्यालय का ऋत्यन्त गौरव था। ऋाज महाविद्यालय ऋनाथ होगया।

श्री डा० शिवदत्त जी भिषगाचार्य (त्र्रमृतसर) वर्त्त मान प्रधान महाविद्यालयसभा—

स्वा० जी महाराज का संरचकता का हाथ उठ जाने से जो चित्रालय की हुई उसकी पूर्ति होती दृष्टिगोचर नहीं होती।

उन्होंने पचीस वर्ष तक विद्यालय को त्रपनी समस्त शक्तियों से चलाया।

#### वानप्रस्थमंडल, वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर-

"नि:सन्देह यह त्यागशील महात्मा जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी व महाविद्यालय ज्वालापुर की दीर्घकाल तक नि:स्वार्थ सेवा की, व्याकरण के सूर्य थे। उनके परलोक-गमन से जो हानि आर्यजगत् की, विशेष कर आर्यमहाविद्यालय ज्वालापुर की हुई है उसकी पूर्ति कठिन ही नहीं पृत्युत असंभव सी है।"

#### पं० वंशीधर जी पाठक, बरेली—

प्रातःस्मरिंग दिवंगत श्री १०८ स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज के जिन्होंने एक वार भी दर्शन किए वस वह उनका तपस्वी जीवन, उनका विद्यावल श्रादि देखकर मुग्ध हो गया।

जिन जिन समाचारपत्रों ने शोक प्रकाशित करते हुए स्वा० जी का गैारव किया उनकी नामावली—

वेंकटेश्वरसमाचार, वम्बई। स्वराज्य, खाण्डवा। त्र्रार्जुन, देहली। तेज, देहली। हिन्दुस्तान टाइम्स, देहली। ट्रिच्यून, लाहोर। कर्मवीर, खाण्डवा। त्र्यार्थमार्त्तण्ड, त्र्रजमेर। श्रद्धानंद, देहली। नैशनल काल, देहली। विकास, सहारनपुर। प्रकाश, प्रताय-लाहौर।

#### चित्र सं० ४



श्रीस्वामी दर्शनानन्द जी संस्थापक महाविद्यालय, ज्वालापुर।



मिलाप उर्दू, मिलाप हिंदी, त्रार्यगजट, लाहोर। त्रापि, विजनार। त्रार्यमित्र, त्रागरा। त्रार्थमित्र, प्रागरा। त्राज, वनारस। विश्वामित्र, कलकत्ता। गढ़वाली, देहरादून। प्राप, कानपुर। इत्यादि-इत्यादि

# PIRETIE I

स्वा० जी के विषय में शोकसभाएं प्रायः सर्वत्र प्रमुख त्रार्य-सभात्रों में हुई । जो सनातनी स्वा० जी के विद्या, त्याग व तप पर मुग्ध थे उन्होंने त्रानेक स्थानों पर शोक मनाया। त्रार्यसमाज के शिच्णालयों में विशेष शोक रहा। त्रार्व्ध शताब्दी त्राजमेर के त्रावसर पर भी सम्मिलित शोक प्रकट किया गया।

शोकपरक पत्रों में निम्नलिखित महानुभावों के पत्रों का उल्लेख करना त्रावश्यक है—

- (१) उपाध्याय पं० दिलीपदत्त जी दतियाना-गंधार-विजनार।
- (२) चैा० रघुराजसिंह जी रईस पृथ्वीपुर-दारानगर-विजनार।
- (३) त्रायुर्वेदाचार्य पं० शिवव्रतशर्मा, हृषीकेश।
- (४) श्री ठा० गाविंद्सिंह मनसबदार पातूर-त्रकोला-बरार।
- (५) श्री पं० द्विजेन्द्रनाथ जी सिद्धान्तशिरोमणि स्त्राचार्य स्त्रार्थसमाज वम्बई।

- (६) बाबू जगदम्बापूसाद जी ठेकेदार भरतपूर स्टैट।
- (৩) पं॰ राधावल्लभ जी खण्डूडी बाल्गंज (मसूरी)
- (५) त्रायुर्वेदभास्कर पं० हरिशंकरशर्मा वैद्यराज मेरठ।
- (९) विद्याभास्कर पं० वासुदेवशर्मा साँख्यतीर्थ, सुजानगढ़ (बीकानेर)
- (१०) विद्याभास्कर पं० विश्वनाथशास्त्री त्र्याचार्य गुरुकुल भैंसवाल-हरियाना-राहतक।
- (११) श्री नरेन्द्रनाथशास्त्री मैनपुरी।
- (१२) श्री राजाराम वाजपेयी मंत्री त्रार्यसमाज लखनऊ।
- (१३) श्री सुखानंद मंत्री त्रार्यसमाज चंदौसी।
- (१४) बावू केशवदेव गुप्त कैसरगंज अजमेर।
- (१५) श्री चिम्मनलाल भद्रगुप्त तिलहर-शाहजहाँपुर ।
- (१६) श्री चंद्रगुप्त शास्त्री बेलान-नरौरा-बुलन्दशहर।
- (१७) श्री स्रोम्प्रकाश जी पुरैनी-विजनार।
- (१८) श्री देवदत्त जी सदर बाजार हरदोई।
- (१९) श्री पं० त्रमरनाथ वैद्य-वनस्पतिभवन देहरादून।
- (२०) श्री चांदिकरण शारदा-त्र्रजमेर।
- (२१) श्री पं० कांचीदत्त शर्मा सुजानगढ़।
- (२२) श्री पं० श्रुतिकान्त शास्त्री वेदतीर्थ (गुजरात पंजाब)
- (३३) श्री महेन्द्रनाथ शास्त्री सांख्यतीर्थ बड़ौदा।
- (३४) श्री पं० रामगापाल जी शर्मा वैद्यरत बदायूँ।
- (३५) श्री पं० वंशीधर जी पाठक बरेली।
- (३६) श्री त्राभयसिंह परैरा (निगेम्वा-लंका)
- (३७) त्रार्यसमाज लखनऊ।
- (३८) श्री मंत्री त्र्यार्थसमाज बेलोन नरौरा बुलन्दशहर।

(३९) श्री रामचंद्र विद्यारत सेमरी हरचंद हुशंगावाद सी० पी०

(४०) श्री गोविन्दप्साद देहरादून।

(४१) श्री पं० भगवत्पूसाद सेनातन स० संपादक विकास सहारनपुर।

(४२) श्री विद्याधर शास्त्री डूंगर इंटरकालेज बीकानेर।

(४३) प्रो० मनोरंजनप्साद एम० ए० हिन्दूविश्वविद्यालय।

(४४) श्री विष्णुदत्त शास्त्री एम० ए० साहित्याचार्य हरदोई।

(४५) श्री प्रेमचंद जी काव्यतीर्थ।

विद्वत्कला (हिन्दी।हस्तिलिखित मासिक) में निम्निलिखित लेख त्राये हैं—इसके संपादक श्री ब्र० रामचरणशर्मा (नवम श्रेणी) व सहायक संपादक ब्र० किपलिदेव हैं।

कलपति का प्रयाण, श्री नरदेवशास्त्री। दैवी विचित्रा गतिः, े श्री ऋषिदेवशास्त्री। हा गुरुदेव. विद्याभास्कर लच्मीनारायगाशर्मा स्वर्ग को सिधारो है (कविता) श्री देवदत्तशास्त्री व्याकरणाचार्य। गुरुवर का सदुपदेश, त्र त्र गौरीशङ्कर शर्मा । कविता, व्यक्त। सिधारा है (कविता) श्री ब्र० शिवदत्तशर्मा नवम श्रेणी व्याकरण का सूर्यास्त, देवलोक को गयो है (कविता) ब्र० विद्याधर षष्ठ श्रेगी। यम का साहस, न० रणवीर दशम श्रेणी। त्रार्यजगत् ऋन्धकारमय होगया, ब्र० विद्याधर । श्रमभ्र वज्रपात (कविता) कश्चित्।

विद्वत्कला ( संस्कृत हस्तलिखित पत्रिका) में निम्नलिखित संस्कृत गद्य लेख व पद्य आये हैं। संपादक हैं श्री ब्र० शिवदत्त शर्मा दशम श्रेणी, उपसंपादक वर् सचिदानन्द शर्मा, इस अङ्क का नाम बोधाङ्क है-

श्री शुद्धबोधाष्टकम् (कविता) श्रीत्र्याचार्यहरिदत्तशास्त्री पञ्चतीर्थः। हा शुद्धवोध महात्मन् (कविता) व्याकरणाचार्य छेदीप्रसाद जी शर्मा । श्री शुद्धवोधतीर्थप्रयाणम् (गद्य) श्रीनरदेवशास्त्री वेदतीर्थः। श्री शुद्धवोधपूरास्तिदशकम् (पद्य) श्री उपाध्यायदिलीपदत्तरार्मा दुर्निवारिता व्यसनोपनिपातानाम् शुद्धवोधो गुरुर्नः (कविता) श्रीदेवदत्तशास्त्री व्याकरणाचार्यः वियोगजोद्गाराः, श्री पद्मनाभः (ट्रावनकोरवास्तव्यः)। श्रीगुरुचरणाः, श्रीलद्मीनारायणशर्मा विद्याभास्करः। शोकविन्दवः (क०) श्रीपद्मनाभः। शिष्यपूलापः (क०) श्रीपू मचन्द्रकाव्यतीर्थः। त्र्यनभ्रवज्रपातः, श्रीऋषिदेवशास्त्री। हा त्राचार्यपादाः, श्री त्र० रमेशचन्द्रः। किमुत हतं वद (क०) हा दैव (क०) हे गुरो (क०) वर्णिनां शोकनिराकरणम्, उपसंपादकः। गुरोर्विप्योगः, त्र० रणवीरवर्मा। हृदयोद्गाराः (क०)

संपाद्कः।

of her begins for something

I had types this of the Lin

श्री शुद्धबोधपरिचयः, गुरुशोकभारः, श्रीगुरुचरणसरोजस्मरणम पयाणं गुरूणाम . क्वेदानीं समुपाश्रितोऽसि हा गुरुवर, त्राचार्याणां समृतिः शुद्धबोधवियोगाष्ट्रकम्, हा गुरो, भवानपि गतः, श्री ब्र० विश्वनाथशर्मा।

श्री धनपालवर्मा । श्री ब्र॰ रामचरएशर्मा । संपादक: । त्र० रगाधीर: । त्र० कपिलदेव: । हा काल, तव क्रूरता (क०) 💎 विद्याभास्कररामदत्तशास्त्री । श्रीगौरीशङ्करशर्मा । श्रीसत्यदेवविशारदः। त्रायुर्वेदाचार्यश्रीशिवद्त्तशर्मा। निखिलानिगमदक्षः शब्दशास्त्रैकसूर्यः,
सकलजनवदान्यो मण्डितः पण्डितैश्र ॥
प्रथितपद्धवद्धनां शास्त्रविद्यारसानां,
सुगमसुपथदर्शो शुद्धवोधो गुरुर्नः ॥
सनवनवपरेशाब्दाश्वने शुक्कपक्षे,
निशिदशवदनान्ते द्यद्धिण्टोत्तरं हे ॥
स सकलिमह हित्त्वा सप्तमी—भौमवारे,
वत ! गत इति तीर्थः शुद्धवोधो गुरुर्नः ॥
देवदत्तशास्त्री व्याकरणाचार्यः।

## THE TRIPS WITH SIR

१८८०—घर से मथुरा भाग गये—वहां डेढ़ वर्ष रहकर कानपुर होते हुए काशी पहुँचे।

१८८२ से १८९२ काशी में ऋध्ययन।

- १८९३—कुछ काल गृहपर वेलोन में, कुछ काल भारौल जि० मैनपुरी में वहां के रईसों को संस्कृत पढ़ाते रहे।
- १८९४—जालन्धर त्रागमन, त्रार्यप्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा संस्थापित वैदिक त्राश्रम का सञ्चालन, त्र्रध्ययनाध्यापन। महात्मा मुन्शीरामजी की प्रेरणा से स्वा० दर्शनानन्दजी ने काशी से भेजा।
- १८९८ वैदिक त्राश्रम जालन्धर से गुजराँवाला चला गया, इस लिये वहां प्रयाण त्रौर वहीं दो वर्ष तक निवास। स्व० श्री राय रलाराम जी परमनंट रेलवे इन्स्पेक्टर वैदिक त्राश्रम के पूबन्धक व निरीक्षक रहे।
- १९००—हरद्वार त्रागमन, भारामल के दरवाजे में ब्र० हरिश्चन्द्र, ब्र० इन्द्र व ब्र० चन्द्रमणि सहित निवास।

१९०१-१९०६ गुरुकुल कांगड़ी के पूथमाचार्य।

१९०६-१९०७ हृषीकेश, भोगपुर ऋादि निवास।

१९०७-१९३३ महाविद्यालय ज्वालापुर के त्र्याचार्य तथा कुलपति।

१९३३-सितम्बर ता० २६ तदनुसार ऋष्यिन ऋष्णा सप्तमी संवत् १९९० बुधवार रात्री दस बजकर तीस मिनट पर महाप्रयाण।

## श्री स्व॰ स्वामी जी के ग्रुरुजन

बाल्यावस्था के गुरु (चतुर्थ श्रेणी तक) पं० खमानीराम हेड-मुदर्रिस बेलान।

ज्योतिष-गुरु श्री पं० किशोरीलाल जी खुर्जा।

व्याकरण-गुरु (कै।मुदीमात्र) श्री पं० हरजसराय जी गाैड़ भटियाना।

अष्टाध्यायी-गुरु श्री पं० उदयप्काश जी महाराज जा स्वा० दयानंद जी के सहाध्यायी थे व स्वा० विरजा- जन्द जी से अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ चुके थे। मथुरावासी थे। इन्होंने यजुर्वेद का भाष्य भी किया था।

महाभाष्य गुरु श्री पं० हरनामदत्त जी भाष्याचार्य्य गाँड चूरू-(रामगढ) निवासी । त्र्राप महाभाष्य के त्र्राद्वि-तीय विद्वान् थे त्र्रीर समस्त भारत में संपूर्ण महाभाष्य के त्र्रापही विद्वान् थे, त्र्रापकी जांट का दूसरा त्रवतक नहीं हुत्रा।

#### चित्र सं० ६



गुरुवर श्री काशीनाथ शास्त्री, पं० भीमसेनशर्मा (जब कांगड़ी गुरुकुल में थे तब)।



न्याय-गुरु श्री पं० सीतारामशास्त्री द्रविड़ नैय्यायिक। काशी के ऋदितीय न्यायशास्त्री। श्री पं० शिवकुमारजी के समकालीन जाट के परिडत थे।

नव्यव्याकरण-वेदान्त-गुरु श्री गुरुवर पं० काशीनाथ जी षट्-शास्त्री छाता (जि० विलया) निवासी। इस समय काशी में त्राप ही सब से त्रधिक वयेावृद्ध, ज्ञानवृद्ध दर्शनाचार्य्य माने जाते हैं। त्राप गुरुकुल कांगड़ी में पंद्रह वर्ष व महाविद्यालय ज्वालापुर में छः वर्ष दर्शनशास्त्राध्यापक रह चुके हैं। इस समय काशीवास में ही संतुष्ट हैं त्रीर उनका स्वाध्यायसत्र त्रव्याहत चलरहा है। त्रापकी त्रवस्था इस समय द्रथ वर्ष की है।

काव्यसाहित्य-गुरु श्री स्वा० मनीष्यानंद जी भूतपूर्व महा-महोपाध्याय श्री पं० हरनाथशास्त्री टैढी-नीम बनारस।

च्यायाम-गुरु पण्डा वालकृष्ण जी बेलाेन के नामी पहलवान पण्डा थे। त्र्राप रामपुर स्टेट में राज पहलवान थे स्रोर रामपुर के नवाब त्र्रापको बहुत मानते थे।

संन्यास-गुरु श्रीजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसुत्रह्मण्यदेवतीर्थ (गोवर्द्धनमठ पुरी)। पूर्वाश्रम में ये कुलयशस्वी नाम से प्रसिद्ध थे। संन्यास लेने के पश्चात् भी

कुलयशस्वी शास्त्री पिण्डितस्वामी नाम से प्रसिद्ध रहे। कनखल मुक्तिपीठ त्राश्रम के ये ही संस्था-पक थे, इन्हीं का रूपया उसमें लगा था। यद्यपि काराज वगैराश्री स्वामी शुद्धवोधतीर्थ जी के नाम था तथापि स्वा० जी ने अपने गुरु की अन्तिम वासना का ध्यान रखकर ऋपनी प्रयाणयात्रा से पूर्व ही श्री १०८ गोपालतीर्थ जी संस्थापक व संचालक ऋषिकुल कठघर मुरादाबाद के नाम मुक्तिपीठ कर दिया। दण्डीस्वामियों का प्रवन्ध करना, उनके लिये चेत्र लगाना ऋौर संस्कृत विद्या का प्रचार करना, इन तीन उद्देश्यों से स्व० पिण्डितस्वामी ने मुक्तिपीठ की स्थापना की थी। इस मुक्तिपीठ में पिखतस्वामी का पाँच सहस्र रूपया लगा था। खेद है कि ऋत्यन्त प्यत करने पर भी त्रापका चित्र पृक्ष न हो सका।

# काशी के तीन परम मित्र।

श्री एं० टीकाराम वैद्य, श्री एं० नारायणसिद्ध जी नगर (भरतपूर) निवासी तथा श्री स्वा० शुद्धचोध, तीनों पं० हरनामदत्त जी भाष्याचार्य से भाष्य पढ़ते थे। तीनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। पं॰ टीकाराम जी कासगंज जि॰ एटा के निवासी थे व प्रसिद्ध वैद्य थे। श्री पं० नारायणसिद्ध जी पट्झास्त्र व उपनिषदों के प्रकाण्ड पण्डित थे। स्वा० शुद्धवोध जी के चले आने पर भी सिद्ध जी कई वर्ष तक काशी में ही रहे। फिर ये दोनों मित्र गुजर।नवांळा में मिले थे। महाविद्यालय के स्वर्गीय मुख्योध्यापक श्री पं० भीमसेनशर्मा साहित्याचार्य, रावलिपण्डी के स्वर्गीय कविराज सीतारामशास्त्री स्वा॰ शुद्धवोध जी के वहीं के (काशी के) शिष्यों में से थे। स्वा० जी के समकाछीन काशीनिवासियों में से श्री १०८ स्वा० दर्शनानन्द सरस्वती संस्थापक महाविद्यालय ज्वालापुर व श्री महामहोपाध्याय श्री पं० आर्यमुनि संस्कृत कालेज मोगा इन दोनों का नाम उल्लेख योग्य है। श्री आर्यमुनि जी श्री गुरुवर एं० काशीनाथ शास्त्री जी से वेदान्त पढ़ते थे । १९०३ में श्री स्वा॰ शुद्धबोधतीर्थ जी व मैं काशी गये थे तब वहां कई दिन रहकर समस्त काशी में भ्रमण किया। स्वा० शुद्धबोध जी पचासों पंडितों से मिले, मैं भी साथ रहता था। श्री गुरुवर काशीनाथ शास्त्री जी को लेकर स्वा॰ जी कांगड़ी लीट गये और में वहीं रहा । महामहोपाध्याय श्री पं॰ अम्बादास शास्त्री जी से रसगंगाधर, व्यापत्तिवाद, शक्तिवाद आदि पढ़ता रहा । श्री गुरुवर पण्डित काशीनाथ शास्त्री जी हम सबके बावागुरु होते हैं और हम सब उनका उसी प्रकार यथेष्ठ आदर करते हैं। गुरुजी कांगड़ी आने के पूर्व अस्सीघाट पर मैथिल स्वामी की पाठशाला में पढ़ाते थे और नगवा में रहते थे। इनका शिष्यपरिवार इतना बड़ा है कि इस समय कीन कहां है और क्या करता है इस बात का पता चलाना असंभव सा है। इनकी परम्परा में से जो भी जीवित होगा, जहां भी होगा वह गीवीणवाणी के समुद्धार में सर्वोत्मना संलग्न होगा इस विषय में लेखक को तिनक भी सन्देह नहीं है। श्री गुरुजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री पं० हरिनाथ शास्त्री, श्री पं० रघुनाथशास्त्री व्याकरणाचार्य काशी में हो पढ़ाते हैं। श्री गुरुजी के एक पिय विद्वान शिष्य व हमारे सहाध्यायी श्री पं० रमापतिमिश्र बम्बई के नामी पण्डितों में गिने जाते हैं। वर्षों से बम्बई में ही रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य कि हमारा ऐसी शाखा से सम्बन्ध रहा है।

# श्री जगद्गुरु १००८ मधुसृदनतीर्थ।

जब श्री गंगादत्त जी (स्वा० शुद्धबोध) काशी पहुं चे थे तब इनके ही कुल के दूरके सम्बन्धी जिनको यह 'ताऊजी' कहा करते थे काशी में पढ़ते थे। ये भी स्वा० जी की तरह स्वा० जी से कई वर्ष पूर्व काशी भाग गये थे और वहीं पढ़ते थे। इनका नाम था कल्याणपण्डित। ये ही आगे जाकर इतने विद्वान हुए कि इनको गोवर्धनमठ (जगन्नाथपुरी) की शंकराचार्य की गद्दी मिली व भारतवर्ष के जगद्गुरु कहलाये। बेलोन से दो ही ब्राह्मण बालक विद्याध्ययनार्थ घर से भाग गये थे। एक ने जाकर गावर्धनमठ संभाला और जगद्गुरु बना दूसरे ने आर्यजगत् संभाला व यहां के शंकराचार्य बनकर गुरुकुल कांगड़ी व महाविद्यालय ज्वालापुर द्वारा तंस्कृतविद्या का उद्धार किया। इस प्रकार एक ही मुहले के, एक ही कुल के दो व्यक्तियों ने दो परस्पर विभिन्न क्षेत्रों में अपूर्व कार्य किया। गावर्धनमठ के शंकराचार्य बनने के पश्चात् कल्याणपण्डित श्री १००८ मधुसूद्दनतीर्थ बनगये। हरद्वार के एक कुम्म के अवसर पर स्वा० शुद्धवोधतीर्थ व श्री मधुसूद्दनतीर्थ ऋषिकुल में मिले थे। श्री मधुस्द्दनतीर्थ जी की उत्कट इच्छा थी कि स्वा० शुद्धवोधतीर्थ जी को गोवर्धनपोठ का उत्तराधिकारी बनाया जाय। उन्होंने नरवर (नरौरा) में स्वा० जी को बुलाया भी था, बहुत कहा भी था किन्तु स्वा० शुद्धवोध जी ने यह कह कर अस्वोकार किया कि समस्त आयु आर्यजगत् में व्यतीत हुई अन्तिम समय में मैं अन्य कार्यक्षेत्र में पदार्पण नहीं कर सकता। विवशतया उन्होंने श्री १००८ भारतीकृष्णतीर्थ जी के। उत्तराधिकारी बनोया और आज कल ये ही गोवर्धनपीठ के सर्वे-सर्वा हैं।

| त्र्याप ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रथम श्री से<br>रामप्रसाद | स्वामी जी व                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| अमृतसर में शास्त्रा पराचा देते समय ब्वर के विद्यालय में ही थे तेव वेग में ही देहावसान हुआ। श्रीधर जी होनहार गोवद्ध नपीठ के जतराधि-पिएडत थे और वक्ता थे, घएटों बोलने पर कारी श्री १०८ सुब्रह्माएय-भी नहीं थकते थे। ऋध्यापनकार्य में भी पटु थे देवतीर्थ जर्फ पिएडतस्वामी । तब से ही आप स्वा० शुद्धबोधतीर्थ कहलाये गये। संन्यास लिया था। तब से ही आप स्वा० शुद्धबोधतीर्थ कहलाये गये। संन्यास लेने पर भी खुटीचर बनकर आप अन्त तक अध्ययनाध्यापन सत्र बराबर चलाते रहे। । विद्या का परिवार बहुत बड़ा है और समस्त उत्तरभारत में फैला हुआ है। |                            | स्वामी जी की वंशावली— श्रीहरि जी वैद्य |

# स्वा० दर्शनानद का प्रथम परिचय महाभाष्य का मृल्य।

यदि स्वा० शुद्धबोध जी का काशी में स्व० दर्शनानंद जी (पं० कृपारामशर्मा जगरावां जिला लुधियाना निवासी) से परिचय न होता तो स्वा० शुद्धबेध जी किसी ऋन्य चेत्र में ही होते।

जिन दिनों पं० गंगादत्त जी काशी पहुँचे थे पं० कृपाराम जी भी वहीं थे, श्री स्वा० मनीष्यानंद जी से पढ़ते थे। उन दिनों काशी में "लाजरस कम्पनी" नाम की एक कम्पनी संस्कृत पुस्तकों का प्रकाशन करके मनमाना दाम रखती व खूब लाभ उठाती थी। उसने काशिका का दाम पचीस रु० रक्खा था। इसी-प्रकार ऋन्य पुस्तकों के दाम भी थे। पं० कृपाराम जी से यह न देखा गया। त्रापने त्रपने व्ययसे एक बड़ा प्रेस खोला त्रौर सस्ते दाम पर पुस्तकें छपा कर बेचने लगे। पचीस रू० की काशिका पाँच रु० में मिलने लगी। महाभाष्य भी बहुत सस्ता मिलने लगा। काशी के छात्रजनों में बड़ा उत्साह उठा, उन्होंने स्वा० जी के प्रति ऋपनी कृतज्ञता प्रकट की। हमारे कथानायक पं० गंगादत्त को महाभाष्य चाहिये था। इनके पास पैसे नहीं थे। पं० कृपाराम जी ने संपूर्ण महाभाष्य की एक प्रति गंगादत्त जी को भेंट की। काशिका भी दी, न्यायदर्शन भी दिया-बस यहीं से पंठ कुपाराम जी व गंगादत्त जी में सौहार्द बढ़ता गया त्रीर अन्त तक अविकृत रूप में बना रहा।

लाजरसकंपनी की पुस्तकें विकनी बंद हो गईं। कंपनी घवरा गयी उसने काँपी राईट का दावा पं० कृपाराम जी पर किया। बहुत देर मुकदमा चला, अन्त में पंडित कृपाराम जी की शानदार विजय हुई। उस विजय में पं० गंगादत्त जी का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि जब काशिका छप रही थी तब पाठान्तर रखने व नीचे टिप्पणी देने में गंगादत्त जी ने बहुत सहायता की थी। विजय तो पं० कृपाराम जी की हुई किन्तु सहस्रों रू० खर्च होगये। उदार पं० कृपाराम ने लगभग अस्सी सहस्र रू० इसी प्रकार निर्धन छात्रों के निमित्त व्यय किये। पं० कृपाराम जी की विजय से लाजरस कंपनी सदा के लिए दव गई और काशी में सस्ते दामों पर पुस्तकें मिलने लगीं।

काशी में गङ्गादत्त जी को मिले हुए महाभाष्य का मूल्य वहुत देना पड़ा। स्वा० दर्शनानन्द (कृपाराम) की प्रेरणा से ही गङ्गादत्त जी जालंधर गये, फिर गुरुकुल काँगड़ी में गये, वहां से महाविद्यालय ज्वालापुर जो आये छव्वीस वर्ष घोर तपस्या करनी पड़ी, अन्त में उसी में अन्त हुआ। इसी का नाम है अदृष्ट! इसी का नाम है दैवगित! विधाता न जाने कहाँ कहाँ किस किस को किस तरह मिलाता है और न जाने क्या क्या करवाता है। पूर्वजन्मों के ऋणानुबन्धन इसी प्रकार के होते हैं। कहाँ जालन्धर व कहां बेलोन और कहां काशी तो भी ऋणानुबन्ध ने गङ्गादत्त व मुन्शीराम को मिला कर बड़ा कार्य करा ही लिया। कहाँ हैदराबाद दिल्ला, कहां वेलोन तो भी अधिटतघटना-पटीयसी भगवती भिवतव्यता ने गङ्गादत्त, मुन्शीराम और नरदेव को मिला ही दिया। ऋणानुबन्ध के ऐसे ही खेल होते हैं। कहीं

का जन्म, कहीं का संयोग कहीं का वियोग, कहीं का कार्यचेत्र, ऐसे ही विधि के खेल होते रहते हैं।

#### नासाध्यं विद्यते विधेः

कहां जगरावां ऋौर कहां बेलोन, ऋौर विधि ने मिलाया गङ्गादत्त ऋौर कृपारामशर्मा को काशी में, जिसका परिगाम यह हुआ कि गङ्गादत्त जी का पूवेश वहीं से आर्यमण्डल में हुआ। विधि ने उनको वहीं से उठाकर जालन्धर भेजा, वहां से गुजरानवाला, वहां से हरद्वार, हरद्वार से कांगड़ी, कांगड़ी से स्वा० दर्शनानन्द जी के महाविद्यालय में, विधि का कैसा विधि-विधान था !! गुरुकुल काँगड़ी व महाविद्यालय ज्वालापुर, जिनमें पारम्भिक दिनों में इतनी स्पर्धा थी, वे दोनों गुरुकुल आज ज्वालापुर में ही ऋड़ोस पड़ोस में हैं, क्या यह विधाता का विचित्र खेल नहीं है ? क्या १९०६ में किसी को यह स्वप्न भी था कि जिस गरुकुल कांगड़ी में पं० गङ्गादत्त त्राचार्य, पद्मसिंह शर्मा, पं० भीमसेन शर्मा, नरदेवशास्त्री, पं० यद्गेश्वर जी ज्योतिषी त्र्यादि ने पारम्भ में इतना काम किया त्रौर जो किन्हीं मतभेदों के कारण फिर ज्वालापुर महाविद्यालय में त्रावैठे थे, क्या किसी को पता था वह गुरुकुल महाविद्यालय के पास ही त्राजायगा त्रौर दोनों के महोत्सव एक साथ होंगे, दोनों की धूम एक साथ मचेगी, त्रार्यजगत् में दोनों का चर्चा एक साथ चलता रहेगा, दोनों संस्थात्रों में भ्रातभाव होगा ? क्या किसी को पता था कि पंजाब की दलबन्दी में म० मुन्शीराम जी के दत्तिएभुज-स्वरूप पं० क्रपारामशर्मा कभी हरद्वार में ही महाविद्यालय खोलेंगे, उसमें काँगड़ी की ही परिडतमरडली आवैठेगी, इतना वड़ा काम होगा ? गरीबों का इतना बड़ा उपकार होगा ? चारों त्रोर से विरोध रहते भी सरहद्दी पठानों की भान्ति परिडत-मण्डली महाविद्यालय का काम धकेलती ही रहेगी। पहले पंजाब में कोई दल नहीं था, सब एक थे। डी० ए० बी० कालेज के कारण दो दल हुए। महात्मा पार्टी म० मुन्शीराम के नेतृत्त्व में श्रीर कालेज पार्टी म० हंसराज के नेतृत्व में कार्य करती रही। फिर १९०१ में गुरुकुल खुला श्रोर राय रलाराम, राय ठोकुरदत्त धवन ऋादि म० मुन्शीराम से पृथक् हुए । १९०५-६ में परिडत-मण्डली म० मुन्शीराम से पृथक् होकर महाविद्यालयमें त्राजमी। संन्यास लेने के पश्चात् स्वा० श्रद्धानंद जी का कृष्ण-पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । वर्तमान समय में कृष्ण-पार्टी भी त्रपने त्रास्तित्व के लिए मापट रही है । उनमें भी मतभेद हैं। संस्थात्रों में ऐसा होना ऋपरिहार्य है। पूने में लोकमान्य तिलक, श्री गोपालकृष्ण गोखले, श्री पिनिसपल त्रागरकर, श्री प्रिन्सिपल त्रापटे, सब के सब न्यू इङ्गिलश स्कूल व फर्युसन कॉलेज में एक साथ काम करते थे। मतभेद इस बात पर हुआ कि सरकारी बैंट लेनी चाहिये अथवा नहीं। गोखले-पत्त मैंट लेने के पत्त में था। वह पत्त प्रवल था इसलिये लोकमान्य तिलक उस सोसाइटी से पृथक् हुए। फिर दोनों दलों में भतभेद हुआ सुधारक व दुर्धारक नाम पर । फिर मतभेद चला नरम व गरम दल के नाम पर । इसमें तिलक दल अत्यम्त प्रवल रहा। उसका प्रभाव समस्त भारतवर्ष में फैला ऋौर ऋन्त तक लो० तिलक की विजय रही।

इस प्रकार विधाता कहीं मिलाकर, कहीं हटाकर, कहीं किर मिलाकर अकिस्पत शित से जीवों से जन्मपत्री पूरी करवा लेता है। यह न समिक्षिये कि महाविद्यालय मतभेद व विरोधात्रि सें दूर रहा। बांबू सीताराम ने भूमि व बाग दिया, स्वा० दर्शनानंद जी ने महाविद्यालय खोला, महात्मा मुन्शीराम व आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब ने पड़ी से चोटी तक का बल लगाकर विरोध किया, पर महाविद्यालय जोर बांधता ही गया। पण्डितमण्डली भी आ डटी, फिर कालयोग से उनमें भी मतभेद रहने लगा। यह अच्छी बात थी कि उसमें गुरुशिष्यभाव-सम्बन्ध था जिसके कारण परस्पर मतभेद सौम्यरूप में ही रहा और स्वा० शुद्धबोध-तीर्थ जी के महान व्यक्तित्व के कारण मतभेद पनप न सका। अन्त तक सब काम शान्ति से सुलझते रहे।

हेखक भी अब सब कार्यक्षेत्र देख चुका है, शिक्तभर कार्य कर चुका है, जो कुछ मनमें था अथवा है वह सब कुछ तो नहीं कर सका किन्तु विभिन्न परिस्थितियों में जितना कार्य होसका कर चुका है, चाहता है कि शेष जीवन शान्तिपूर्वक निभ जाय, आत्मिचन्तन में, आत्मपरीक्षण में दिन करें। उसका महाभारत-वर्णित व्यासे।पदेश का स्मरण आरहा है जो कि भगवान व्यास ने गुक के प्रति किया था—

ब्रहःसु गणयमानेषु क्षीयमाणे तथाऽऽयुषि । जीविते लिख्यमाने च किमुत्थाय न धाविस ?

हे शुक, दिन गिने जारहे हैं, आयु श्लीण होरही है, इस तरह यमराज के यहां तेरी आयु का हिसाब किताब जोड़ा जारहा है, हे पुत्र उठकर भाग क्यों नहीं जाता ?

महापदानि कत्थसे,
न चाप्यवेक्षसे परम् ।
चिरस्य मृत्युकारिका-मनागतां न पश्यसि ।

वड़ो २ वार्ते बनाते रहते हो, शास्त्रों की डींग हाँकते रहते हो, आगे का कुछ ध्यान नहीं है, बुढापा सिर पर है ज़रा भी तुम्हें ध्यान नहीं।

शुभाशुभे पुराकृते,
प्रमाद्कर्मविषुते,
स्मरन् पुरा न तप्यसे,
निधत्स्व केवलं निधिम् ॥
पुरा जरा कलेवरं,
विजर्भरीकरोति ते,
वलाङ्गरूपहारिणी,
निधत्स्व केवलं निधिम् ॥
पुरा शरीरमन्तको,
भिनत्ति रोगसायकैः,

पसहा जीवितक्षये,
तपो महत्समारभ ॥
पुरा द्यका भयङ्कराः,
मनुष्यदेहगोचराः ।
अभिद्रवन्ति सर्वतो,
यतस्य पुण्यशीलने ॥
धनस्य यस्य राजतो,
भयं न चास्ति चोरतः,
न तत्र संविभज्यते
समार्जयस्य तद्धनम् ॥

जब तक पुरातन शुभाशुभ कमें। को स्मरण करके पछताने का समय न आवे उससे पूर्व ही तू उस केवल-निधि का जो अक्षरय भण्डार है खूब ध्यान कर। बुढापे के आकर झंझोड़ डालने के पूर्व ही तू उस निधि को पकत्रित करले। यमराज आकर रोगरूपी बाणों से तेरे शरीर को छलनी बना डालगा, उससे पूर्व ही कोई बड़ा तप तपले। मनुष्य देह में स्थित षड्रिपुरूपी भेड़िये कोई उपद्रव कर डालेंगे और चारों ओर से झझोंडेंगे, पहले ही पुण्य कमाले। पेसा धन कमाले जिसको न राजा का भय न चोर का, जिसको भाईबन्दों के बटवारे का भी भय नहीं—क्यों मोह में फंस रहा है। सबको मरना आवश्यक है कोई बचेगा नहीं, तू भी बचेगा नहीं, देख तेरे बावा परबावा और

अन्य सम्बन्धी कहां हैं। चल, उठ दोड़ कुछ कर सके तो कर, धर्मसंचय कर।

मातापित्सहस्राणि,
पुत्रदारशतानि च।
अनागतान्यतीतानि,
कस्य ते कस्य वा वयम्।।
अहमेको न मे कश्चित्,
नाहमन्यस्य कस्यचित्,
न तं पश्यामि यस्याहं,
तन्न पश्यामि यो मम।।
न तेषां भवता कार्यम्,
न कार्यं तव तेरि।।
स्वकृतैस्तानि जातानि,
भवांश्चैव गमिष्यति।।

जन्मजन्मान्तरों को मिलाकर सहस्रों माता पिता पुत्र स्त्री हुए और होंगे, वे किसके और हम किसके। मैं अकेला ही हूं मेरा कोई नहीं और न मैं किसी का। न मेरा उनसे कोई कार्य अटका और न उनका कार्य मुझसे बना, है ही कौन किसका। अपने कमें। से आये, गये, तू भी इसी तरह एक दिन जायगा।

निर्वेदमापन्न:— नरदेवशास्त्री । पिशाची वित्तेच्छा,
श्रुवि विदितसारा द्यपि, बुधाः !
न जाता यत्रार्थे,
यिमसमितिगीतस्तुतिगरो ।
सुतेच्छाव्यासङ्गस्थितिमपि न लेभेऽतिविमले,
यदीये चित्ते तं,
नमत पुरुषाः ! चित्रचरितम् ॥

दिलीपदत्तोपाध्यायः

बेलोन

# FIFTED TO TRIES

राजघाट नरौरा से चार मील के अन्तर पर तथा डिबाई स्टेशन (ई० त्राई० त्रार० चन्दौसी-त्रलीगढ़ लाईन) से राम-घाट को जो सड़क जाती है उसके तीसरे मील पर यह कसवा बसा हुआ है। नरौरा यहां से डेढ़ मील पर है। यहीं से गङ्गा जी की हजारा नहर निकाली गई है। देखने योग्य स्थान है। बेलोन नाम विल्ववन का ऋपभ्रंश है। यहां किसी समय बेल बच्चों का इतना घना जङ्गल था कि उसका नाम ही विल्ववन पड़ा ऋौर यहां एक पाचीन देवी का मन्दिर था जिसको बेला भवानी का मन्दिर कहते थे। पहले तो यह स्थान इतना प्रसिद्ध नहीं था फिर मरहटों की अमलदारी में बेला भवानी के कारण पुसिद्ध हुआ। यहां प्रति वर्ष दो वार बड़ा मेला लगता है। पूर्व के जिले के बहुत यात्री त्राया करते हैं। परखों की संख्या भी यहां कम नहीं है। सब सनाढ्य ब्राह्मण हैं। सब मथुरा के ढंग के चौबे हैं, संभवतः इनका निकास ही मथुरा जी से हैं। वैसे वेलोन ठाकुरों का प्राम है और जिमींदारी ठाकुरों की ही रही है किन्तु परस्पर वैमनस्य त्रादि के कारण ठाकुर निर्वल होते जा रहे हैं। यहीं के एक सनाढ्य कुल में हमारे चरित्रनायक का जन्म हुत्र्या था। बेलोन प्राम वड़ा लड़ाका प्राम है। तीस एक वर्ष से प्राम वाले सीधे होगये हैं, नहीं तो प्रतिवर्ष किसी न किसी बात पर लाठी-काण्ड हो जाता था और कोई न कोई मर अथवा मारा जाता था। मुकदमे में सहस्रों रूपयों का चूरा हो जाता था। पहले तो

#### चित्र सं० ७



श्री पं० पद्मसिंहशर्मा साहित्याचार्य संपादक भारतीदय।



मन्दिर के मामलों में मगड़े होते थे। फिर ठाकुरों व पण्डों में मगड़े होने लगे, वह भी केवल शान जमाने के लिये। यहां के केवल ठाकुर ही लड़ाक नहीं थे त्र्रापितु पर्ग्डे, त्राह्मरा, लाला सव समानरूप से ही लड़ाक थे। एक बार लेखक को स्वा० जी के साथ वेलोन जाने का ऋवसर मिला था। उस समय ऐसा ही एक प्रवल लाठीकाएड हो गया था। एक ऋोर स्व० ठाकुर त्रारामसिंह का दल, दूसरी त्रोर स्व० परडा रघुनन्दन त्रादि का द्ल सममा जाता था। वैसे परडा रघुनन्दन जी त्रार्यसमाज बेलोन के पृधान थे किन्तु मन्दिर में भी इनका कुछ हिस्सा था। अव इनके कनिष्ठ भ्राता पण्डा मिट्टनलाल आर्यसमाज के <mark>पृधान हैं । स्वा० जो के वालसखात्रों में से</mark> परिडत केदारनाथजी व लाला गङ्गापृसाद जी आज इस लोक में नहीं हैं। गङ्गाप्साद जी के छोटे भाई लाला बैनीराम जीवित हैं ऋौर इन्हीं से स्वार्जी की बाल्यावस्था के ऋनेक समाचार मिले। स्वा० जी के दूसरे वालसखा परडा रामचन्द्र (त्रायु ७०) ने भी त्र्यनेक वृत्तान्त बतलाये।

#### स्वामी जी का कुल।

स्वामी जी सनाट्य वंश के थे। इनके पिता पं० हेमराज श्रच्छे वैद्य थे श्रौर 'हकीम जी' नाम से प्रसिद्ध थे। इसीितये वैद्यक स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी की पैतृक संम्पत्ति रही है। ये चाहते तो वैद्यक से सहस्रों रुपये कमा लेते, धन-धान्य-समृद्ध पूंजीपित होते, पर स्वा० जी सदा गरीबों की मुफ्त चिकित्सा करते रहे। इनके स्वाध्याय-सत्र के साथ साथ कुटिया में कोई न कोई दवाई

घुटती ही रहती थी, प्रतिदिन रोगी त्राते ही रहते थे। यह स्वा॰ जी का कुल बड़ा तेजस्वी कुल था। इनके बड़े भाई पं॰ कन्हैयालाल पुजारी की एक बात बेलोन में प्रसिद्ध है, उसीसे ज्ञात होगा कि इस कुल में कैसा तेज था।

ठा० देवीसिंह जी जिमींदार थे। पुजारी जी प्रतिदिन पत्र-पुष्प ले जाकर ठाकुर साहव को आशीर्वाद दे आया करते थे। "जय हो यजमान की" कह आया करते थे। आप प्तिदिन जाते किन्तु ठाकुर साहव ऋपने ऋासन से न उठते थे, बैठे २ ही 'पालागे परडा जी' "पालागे पुजारी जी" कह दिया करते थे। पुजारी जी के मन में बड़ी ग्लानि होने लगी कि हम ब्राह्मण यह चत्रिय, हमारे त्राने पर ये त्राभ्युत्थान नहीं देते हैं। उनको यह अपमान सहन न हुआ। उन्होंने मनु को टटोला और एक दिन मनुस्मृति को साथ ले गये। प्रतिदिन की भाम्ति "पालागे पएडा जी" कह कर ठाकुर साहव ने पुजारी जी को बैठने के तिये कहा। पुजारी जी ने क्रोध से मनुस्मृति की पुस्तक ठाकुर साहव के सिर पर फेंकी ऋौर कहा कि यदि मनू को मानते हो तो हमारे त्राने पर ऋभ्युत्थान दिया करो नहीं तो इस मनुस्मृति को ही फूँक दो जिसमें लिखा है कि पाँच वर्ष का ब्राह्मए बालक भी त्रावे ता उसका त्राभ्युत्थान देना चाहिये । इस तेजस्विता का ठाकुर साहब पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि दूसरे दिनसे ही पुजारी जी को दूरसे देखते ही त्रासन छोड़ कर खड़े हो जाते व उनकी उचासन पर वैठाकर स्वयं साधारण ऋासन पर वैठ जाते थे। स्वा० शुद्धवोधतीर्थ जी ऐसे पुजारी जी के छोटे भाई थे। पं० हेमराज जो भी बड़े हठी पुरुष थे। जिस बात पर डटजाते उसी पर सर मिटते, जिसका साथ देते अन्त तक निभाते थे। गरीवों का मुफ्त उपचार करते थे इसी लिये लोकप्रिय भी थे। स्वा० जी के भ्राता कन्हैयालाल जी बेलोन प्राम से वाहर सड़क पर एक मढ़ी है, उसके मन्दिर के पुजारी थे। साराँश वह समय ऐसा था कि पं० हेमराज को सब प्रकार से गृहसौरूय प्राप्त था। स्वा० जी की माता वड़ी दयालु और श्रद्धावती देवी थी। लेखक को बेलोन में कई वार उनकी दयालुता का परिचय मिला था। ऐसा प्रतीत होता है बालक गङ्गादत्त में कोधादि उप गुण पैठक व दयालुता आदि सौम्य गुण माठक थे। जब हम बेलोन गये थे तब हमने देखा कि वहां के लोग गङ्गादत्त जी को 'ऋषिजी' के नामसे याद करते थे। स्वा० जी परले सिरे के कोधी थे इसलिये किशोरावस्था में ही इनका नाम "रिसीजी" (रिसी कोध करने वाले) पड़ा था। जब काशी जी से लौट आये तब "ऋषिजी" कहलाये जाने लगे और अब तक अनूपशहर की तहसींल में जिसमें कि बेलोन है सब लोग इनको "ऋषि जीं" नाम से जानते हैं।

## गङ्गादत्त जी का स्वभाव।

स्वामी जी में परस्परिवरोधी अनेक गुण थे किन्तु उन गुणों का एकत्र संवास ही आश्चर्य जनक था। कोधी भी परले सिरे के, द्यालु भी परले सिरेके। एक ओर कठोरता की भी हद थी दूसरी ओर मृदुता की भी पराकाष्ठा। एक ओर परिश्रमी भी परले सिरेके, दूसरी ओर कोमल भी ऐसे कि देखते ही आश्चर्य होता था। ऐसे मानी थे कि कोई किन शब्दों में वर्णन करे। कोधी भी ऐसे कि यदि घर से रूठे तो तींन-तींन चार-चार दिन का घोर उपवास रहता था। इनकी बाल्यावस्था की एक कथा

इस प्रकार वतलाते हैं कि जब ये मदरसे में पड़ते थे तब खुट्टी के दिनों में लड़कों को एकत्रित करके दो दल बनाते थे। दोनों दलों के हाथों में वाँस की खपिचयां होतीं थीं और दोनों में युद्ध होता था, कभी कोई दल हारता कभी कोई। गङ्गादत्त को इस प्रकार के खेलों में वड़ा आनन्द आता था।

जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुन्ना था उन्हीं परिस्थितियों का यह पूमाव जान पड़ता है। गंगादत्त चौथे दर्जे तक वेलीन में ही पढ़े। फिर संस्कृत पढ़ने के लिए खुर्जे भेजे गये। वहां से वे तीसरे चौथे दिन भाग त्राया करते थे। पुजारी जी इनको खूव डाटते थे। खुर्जा में देा वर्ष रहकर इन्हों ने लघुकौ मुदी का साधारण ज्ञान प्राप्त किया किन्तु ज्योतिष में त्राच्छे चल निकले थे। प्रतिदिन दो चार त्राने जेव में डाल कर ही स्वस्थान को लौटते। इनके गुरु थे पं० किशोरीलाल ज्योतिषी।

## खुर्जा

एक वार गंगादत्त जी खुर्जे से उसी प्रकार चले आये जैसे पहले आया करते थे। भाई पुजारी को यह असहा प्रतीत हुआ और उन्होंने भला बुरा जो कुछ कह सकते थे कह डाला और एकाध चपत भी जमा दिया—

पुजारी जी—इतना जल्दी क्यों ऋाया गंगादत्त—जी नहीं लगा.....

पुजारी जी—जी क्यों लगेगा, चैाथे दिन यहां आबैठते हो।
क्या पढ़ोगे, क्या सीखोगे ?
गंगादत्त—मुमे काशी भेजदो।

पुजारी जी—क्यों नहीं, काशी से महाभाष्य ही तो पढ़कर त्र्यायगा।

गंगादत्त से यह ताना न सहा गया । उन्होंने मन में ही काशी जाने की ठानी ऋौर जब मौक़ा लगा चुपचाप घर से चल-दिये। चलते समय उनके पास केवल दो पैसे थे। उन दिनों में डिवाई रेल भी नहीं ऋाई थी। पैदल ही पैदल ऋतरौली होकर कोल (ऋलीगढ़) पहुँचे। वे दो पैसे यहीं इस यात्रा में समाप्त हुए। न जाने किस कष्ट से वहां से मथुराजी पहुँचे।

# मथुरा में

### पंडित उद्यमकाश जी के पास

मथुराजी में नाम धाम पूळते पूछते श्री पं० उद्यप्काश जी के पास पहुँचे। पं० उद्यप्काश जी स्वा० द्यानन्द जी के सहाध्यायी थे। गंगादत्त कई दिन के भूखे थे। जब पं० जी के द्वार पर पहुँचे तब गुरूपत्नी ने देखा कि कोई षोडशवर्षीय कुमार खड़ा है। उसने पूम से पूछा कि क्या चाहते हो।

गुरुपत्नी—कैसे आये हो, कहाँ से आये हो ?

गंगादत्त-कोल से, पढ़ने के लिए।

गुरुपत्नी-अच्छा कुछ खाया भी है कि नहीं ?

गंगादत्त—तीन दिन से कुछ खाया नहीं ?

गुरुपत्नी—"त्रोहो" त्राच्छा चलो हमारे घरमें। पहले कुछू खालो फिर बातें करेंगे।

गंगादत्त को खिलाते हुए गुरुपत्नी ने पूछा।

गुरुपत्नी—तुम्हारा नाम। गंगादत्त-गंगादत्त । गुरुपत्नी—गात्र ? गंगादत्त-भारद्वाज। गुरुपत्नी—सनाढ्य हो ? गंगादत्त-जी हाँ-गुरुपत्नी-यहाँ रहागे ? गंगादत्त-यदि गुरुजी रखलेंगे तो। गुरुपत्नी-रख तो लेंगे, मैं भी कहूँगी तुम कुछ काम भी करीगे। गंगादत्त—जा त्राप बतलायेंगी।

गुरुपत्नी—हंमारी दो गाएँ हैं। इनकी सानी करना, सेवा करना। हमारे यहां ही भाजन करना ऋौर खूब पढ़ना, कोई चिन्ता मत करना।

गंगादत्त—जैसी त्राज्ञा।

इतने में बाहर से पं० उद्यप्काश जी महाराज पधारे। उदयपकाश जी-यह कान है ? गुरुपत्नी-एक विद्यार्थी है। उदयप्काश जी-पहले ही क्या कम विद्यार्थी हैं जा ऋौर एक को ले आई हो।

गुरुपत्नी—लड़का अच्छा है, गौत्रोंकी सेवा करेगा, दो अचर पढ़ लेगा हमारी क्या हानि है। उदयप्काश जी-श्रच्छी बात है।

मथुराजी में इस गुरूपत्नी की कृपा से गंगाद्त्त को चार रोटियाँ मिल जाती थीं। दोनों समय गैात्रों की सेवा शुश्रूषा करना, घर का भी थे। इन बहुत काम करना, गुरूजी की आज्ञाओं को मानना व दिन में अवकाश के समय अष्टाध्यायी पढ़ना और रात भर घे। कना, इस तरह दो वर्ष में गंगादत्त ने अष्टाध्यायी की तीन आवृत्तियाँ समाप्त कीं। फिर भला गंगादत्त अष्टाध्यायी के पाणिनीयाष्टक के एकमात्र विद्वान् क्यों न बनते।

फिर गंगादत्त जी का जी वहां न लगा और काशी का नाम लेकर वहाँ से चल पड़े। कानपुर पहुँचे। वहाँ एकाध मास रह कर आगे वढ़े और पैदल ही पैदल काशीधाम पहुँचे जहां कि इनकी विद्या बुद्धि का विशेष विकास होना बँधा था, जहाँ से कि ज वनपथ में प्रवल क्रान्ति होने वाली थी। गंगादत्त जी के घर से चले जाने के पश्चात् पुजारी जी के। सब ने भला बुरा कहा, बेचारे पुजारी जी ने इधर उधर बहुत ढूँढा पर गंगादत्त का पता न चला। फिर यही मानकर सबने संतोष कर लिया कि "कहाँ जायगा ? कहीं इधर उधर होगा, आजायगा दो—चार दिनमें।"

#### कल्यागपंडित ।

स्वा० जो के कुल के सम्बन्ध से "ताऊ" कहे जाने वाले एक कल्याणपिएडत थे। गंगादत्त जी के काशी पहुँचने के पूर्व ही, नहीं नहीं, गंगादत्त जी अभी खुजें में ही पढ़ते थे तब, इसीप्कार घर से रूठ कर काशी चलेगये थे। काशी में विश्वनाथ के मंदिर में अचानक दोनों मिले तब बेलोनवालों को पता चला कि गंगादत्त काशी पहुँचगये। यही कल्यणपिएडत आगे जाकर श्री १००५ स्वामी मधूसूदनतीर्थ बने और यही गंगादत्त आर्यसमाज के श्री १०८ स्वा० शुद्धवोधतीर्थ हुए।

नासाध्यं विद्यते विधेः।

पं० उद्यप्रकाश जी

स्वाः विरज्ञानंदसरस्वतो ( इण्डोस्वामी)

पं॰ गंगादत्त (स्वा॰ गुद्धबोधतीर्थ) (कहर पौराणिक)

पं॰ भीमसेन रामों (इटाबानिवासी

स्वा० द्यानन्दसरस्वता (आयंसमाज के प्रवर्तक)

पं० ज्वालाप्रसाद्शम्

पं॰ यज्ञदत्त शमो इत्यादि

आइचर्य है कि आर्यसमाज के प्रवर्तक के शिष्य कहलाने वाले सभी पण्डित स्वजीवनकाल में ही आर्यसमाज को छोड़ गयेथे और कट्टर पं० उदयप्रकाश जी से अष्टाध्यायी का पूर्ण ज्ञोन प्राप्त करने वाले स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी की समस्त आयु

अष्टाध्यायी का पूर्व ज्ञान प्राप्त करने आर्यजगत् की सेवाम गई।

# FIGURE

उस समय काशी में सत्ताईस सहस्र संस्कृत के छात्र थे। अन्नचेत्र भी छः सौ से कम न होंगे। काशी ता भारतवर्ष का विद्याकेन्द्र रहा है। अन्नचेत्र वालों ने अन्न दे दिया, भोजन देदिया, पढ़ाने वाले गुरुओं ने विना पूर्तिफल की इच्छा से पढ़ा दिया, वस इसीप्कार पाचीन निःशुल्क शिचा चली आरही है जिससे भारतवर्ष को प्रतिवर्ष प्रत्येक विषय के सैकड़ों परिडत मिलते रहे हैं ऋौर जब तक यह प्रणाली वनी रहेगी तब तक बरावर मिलते रहेंगे। प्राचीन नि:शुल्क शिचा वही है जिसमें गुरुत्रों पर भी किसी प्कार बोम न पड़े, शिष्यों को भी सुभीता हो त्रीर स्वाध्यायसत्र त्रव्याहत चलता रहे। हमारै चरित्र-नायक के पास एक पाई भी नहीं थीं, अगत्या चेत्र की शर्ण लेनी पड़ी। गंगादत्त जी कई जगह पढ़ते थे ऋौर सायंकाल को स्वस्थान पर पढ़ाते भी थे। कभी कभी गुरुत्रों के पास से चेत्र में समय पर भीजन के लिए पहुँचना कठिन हो जाता था। विलम्ब से पहुँचने पर चेत्रवाले दरवाजा बन्द कर लेते थे, भोजन नहीं देते थे। गंगादत्त जी को बड़ी ग्लानि आई। एक भगत पूर्तिदिन इन को दो पैसे दैने लगा इससे दियाबत्ती का काम चल जाता था। किसी अन्य भक्त ने पृतिदिन आध सेर आटा व एक छटांक दाल बाँध दी, बस इसीतरह स्वयंपाकी होकर निर्वाह करते रहे। खुर्जे के चेत्रवालों से भी कभी कभी सहायता

मिलती थी। दस वर्ष तक एक वार भोजन करके व एक वार भूखे रह कर पढ़ा। ऋध्ययनाध्यापन में ऐसे जुटै कि छात्रजनों में व गुरुत्रों में इनकी वड़ी ख्याति हुई। कोई छोटा साटा पाठ त्राया कि "त्रारे उस गंगादत्त के पास जात्रो न, वह सब ठीक करा देगा उससे ऋमुक पुस्तक करवाकर फिर हमारे पास ऋाना" ऐसा गुरुजन कहते थे। गंगादत्त के निवासस्थल पर छात्रों की अच्छी खासी भीड़ रहने लगी। उनमें श्री पं० भीमसेन जी साहित्यचार्य व श्री सीतारामशास्त्री जी का नाम उल्लेख योग्य है। पं० भीमसेन जी गंगादत्त जी से व्याकरण व श्री पं० भागवताचार्य जी से साहित्य व वेदान्त पढ़ते थे। इस प्कार गंगादत्ता जी ने काशी में श्रीगुरुवर काशीनाथ जी से नव्यव्या-करण के समस्त ग्रन्थ व वेदान्त, श्री पं० हरनामदत्त जी भाष्याचार्य (गौड) से संपूर्ण महाभाष्य, श्री पं० सीतारामशास्त्री द्रविड से नव्यन्याय पढ़ा। उन दिनों काशी में बड़े दिगुगज परिडत रहते थे, प्रत्येक विषय के प्रकारड परिडतों की कमी नहीं थी। गंगादत्त जी उपर्युक्त गुरुत्रों के त्रातिरिक्त कहाँ २ जाते थे ठीक २ पता नहीं चलता, किन्तु यह पता चला कि गोपालमन्दिर में श्रीरामशास्त्री (महामहोपाध्याय पं० गंगाधरशास्त्री के भाई) के पास भी जाते थे। वहाँ स्वा० दर्शनानन्द् जी (पं० कृपाराम जी) से किस प्रकार परिचय हुन्रा यह हम पहले लिख चुके हैं। स्वा० शुद्धबोध-तीर्थ जी से वातों २ में पता चला था कि वे व पं० नारायण-सिद्ध दोनों श्री स्वा० मनीष्यानन्द जी के पास भागवत पढ़ने जाते थे। स्वा० मनीष्यानन्द जी भागवत के परम श्रद्धालु थे। हम जब काशी गये थे तब हम भी इनके पास पहुँचे थे। तब उन्होंने हमसे भी कहा था-

र पे दुश्चित्र थे यह बात में ने द्वर्गीय श्री व भीत दिन भी (बन्यास में द्वाणी भास्करातन्य मी) में तुनी थी। (१३३)

## "विद्यावतां भागवते परीक्षा"

श्री स्वा० मनीष्यानन्द जी अध्यापन में इतने सिद्ध थे कि लघुकौ मुदी से लेकर व्याकरण के समस्त प्रन्थ, इसी प्रकार साहित्य व वेदान्त के प्रनथ विना पुस्तक देखे अव्याहत गित से पढ़ाते थे। इस समय भी यदि काशी में कोई ऐसे विद्वान् हैं तो वे हैं श्री गुरुवर पं० काशीनाथ जी शास्त्री। समस्त आकरअन्थों को विना देखे पढ़ाना असाधारण बुद्धि का ही खेल है। श्री गंगादत्त जी जब १२-१३ वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास होगया था।

जब गंगादत्त काशी में थे तभी पीछे इनके भाई पुजारी कन्हैयालाल का देहावसान होगया, कई वार वीमारी के पत्र गये किन्तु गंगादत्त जी यही उत्तर देते रहे कि 'त्रभी महाभाष्य समाप्त नहीं हुत्रा।" गङ्गादत्त जी ने लिखा कि "ईश्वर की कृपा होगी तो त्राप स्वस्थ होजायंगे। खेद है कि त्रभी महाभाष्य समाप्त नहीं हुत्रा इस लिए नहीं त्रासकूंगा, त्रमा।" वस पुजारी जी भी चल बसे। इनकी माता का देहावसान सन् १९०९ में हुत्रा था। जब महाविद्यालय में पं गङ्गादत्त जी त्रत्यन्त रुग्ण थे तब वह एकवार त्राई थीं। पं जी के भतीजे श्रीधर का निधन त्रमृतसर में शास्त्रिपरीत्ता देते समय हुत्रा था, यह बात हम पहले लिख चुके हैं। स्वां शुद्धबोध का संसारी परिवार न था न सही किन्तु उनका विद्यावंश इतना त्र्राधक विस्तृत है कि उसको देखकर विस्मय त्रीर गौरव करना ही पड़ेगा। त्राश्चर्य की बात यह है कि बेलोन की जिस गली व गृह में गङ्गादत्त जी का जन्म हुत्रा था, उसका वह नक़शा ही बदल गया है। उस

मुहल्ले के किसी वंश का कोई वचा भी शेष नहीं रहा। उन गृहों को और लोगों ने लेकर अपने २ स्थान बनवा लिये हैं। उस मुहल्ले में ७० के लगभग आवालवृद्ध रहते थे। उनमें से दो बचे हैं ऋौर दोनों ही कुडैनी लोहगढ़ जि० बुलन्दशहर में रहते हैं, उनका नाम है पं० नेतराम व पं० रायचन्द्र । यह सब कुछ हुत्रा पर यह उसी गली का सौभाग्य कि वहाँ के जन्मे हुए दो लड़कों ने-एक ने गोवर्धनपीठ के जगद्गुर शंकराचार्य बनकर, दूसरे ने ऋार्यसमाज के विबुधाम्रणी होकर संस्कृतविद्या, धर्म व देश के कार्य में इतना बड़ा भाग लिया। यह गौरव के साथ कहा जा सकता है कि त्रार्यसमाज में जितना ठोस कार्य स्वा० शुद्ध-बोधतीर्थ जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। महात्मा हंसराज जी ने अपना कार्य एकरस निभाया व बहुत ठोस काम किया किन्तु उनका सारा ध्यान एँग्लोवैदिक शिचा में लगा रहा। उनका कार्य मिश्रित रहा। स्वा० श्रद्धानन्द जी ने भी साहस व वीरता से अपने जीवन-शकट को चलाया किन्तु उनमें कार्यचेत्र की स्थिरता नहीं रही क्योंकि उन जैसे साहसी पुरुष की सदैव सर्वत्र त्रावश्यकता पड़ती थी त्रौर स्वा० श्रद्धानन्द जी समय को कभी भी हाथ से नहीं जाने देते थे। यह उनकी अनेक विशेषताओं में से एक भारी विशेषता रही है। ऋस्तु यह कोई तुलना करने का अवसर नहीं, भिन्न विशेषतात्रों को रखने वाले महापुरुषों की तुलना ही कैसे होसकती है।

काशी के प्रसङ्ग में स्व० श्री पं० भीमसेन जी (मुख्याध्यापक, प्रमुख संचालक) का विशेष उल्लेख करना ऋपरिहार्य होगया है। पं० भीमसेन जी भी काशी में कष्ट से ही निर्वाह करते व पढ़ते थे। इन्होंने भी कई वर्ष तक एक वार ही भोजन किया। कभी त्राये पेट रहे। कभी सुखे चनों पर निर्वाह करते रहे। पं० गङ्गादत्त जी की तरह इनको भी चेत्रान्न से घृणा थी, इस प्रकार त्र्यत्यधिक कष्टसहिष्णुता का प्रभाव उनके शरीर पर सर्वदा के लिए हुआ। अतिरुच अन्नसेवन से उनको वहीं कई रोगों ने घेर लिया। इसके विपरीत गङ्गादत्त काशी से लौटे, तव इन्होंने वहाँ की सब कसर बेलोन में निकाली। खूब द्ग्ड व्यायाम करते, ख्य दूध पीते, ख्य दौड़ लगाते। इस शरीराध्यास को देखकर वेलोनवाले उनको पहलवान पण्डित कहने लगे थे। क्योंकि इन्होंने संस्कृत के इतने बड़े परिडत को व्यायाम करते व दौड़ लगाते पहले २ ही देखा था। भला परिडत व व्यायाम यह कैसे हो सकता था। लिखक ने ऋपने जीवनकाल में काशी में परिद्वता नकछेदीराम जी को देखा था जा संस्कृत के त्र्रगाध विद्वान् थे श्रीर पूरे पहलवान भी थे। इन्होंने गोरखपुर जिले में कई पहलवानों को क़श्ती में हराया था। पं० नेकछेदीराम जी ने "सनातनधर्मप्रकाशः" नामक सनातनधर्म पर प्रकाश डालने वाला एक बृहद प्रन्थ संस्कृत में लिखा था 🕴 पं० गङ्गादत्त जी में यह बात अन्त तक विशेष रही कि परिडत होने पर भी व्यायामादि वरावर करते रहे - छात्रों से भी व्यायाम लेते रहे। हट्टे कट्टे छात्रों को देखकर त्र्याप प्रसन्न हुत्र्या करते थे। दुर्बल छात्रों का खूव उपहास उड़ाते ऋौर उनको व्यायामादि द्वारा तगड़े होने का प्रोत्साहन देते थे। श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी को भ्रमण का भी बहुत शौक था। प्रति दिन प्रातः सायं दो तीन मील टहलने के विना उनको कल नहीं पड़तो थी।

## फिर बेलौन।

काशी से लौट कर फिर बेलोन आये तव बेलोन को सर्वथा बदला पाया। बेलोन से "रिसीजी" कहला कर गये थे और वापस आकर 'ऋषिजी' कहलाये। यह है १८९३ की बात। उधर पंजाब आर्यप्रतिनिधि सभा ने महात्मा मुन्शीराम जी की निरी ज्ञता में जालन्धर में वैदिक आश्रम खोला था किन्तु उसके लिये कोई सुयोग्य पिंडत नहीं मिला था। महात्मा जी ने पंठ कृपाराम को लिखा और पंठ कृपाराम जी ने पहले ही गङ्गादत्त जी को पक्का कर रखा था-तदनुसार वे जालन्धर पहुँचे।

#### जालन्धर में।

वैदिक त्राश्रम महात्मा मुन्शीराम जी की कोठी के सामने ही त्रार्यसमाज के पींछे रैलवे लाइन के किनारे था। गङ्गादत्त जी एक तो यू० पी० के थे, दूसरे काशी रहकर त्राये थे। पक चौका चूल्हे वाले थे। त्राकाश में भी चौका लगाते थे। म० मुन्शीराम जी के सहवास से उनका वह त्रातिरेक धीरे धीरे घटता गया। वहां के प्रथम विद्यार्थियों में श्री भक्तराम (डिंगा) श्री साहवाराम (विश्वमित्र) होशियारपुर निवासी, श्री पं० विष्णुमित्र जी त्रादि थे। इनके पश्चात् पं० पद्मसिंहशर्मा भी पहुँचे। संयुक्तप्रान्त के त्रार्थात् त्राप्ते ही देश के एक सुयोग्य छात्र को देखकर पं० गङ्गादत्त जी त्रात्यन्त प्रसन्न हुए। छात्रमण्डल पूसन्न था कि उनको ऐसा सुयोग्य गुरु भिला। पण्डित जी के दूर दूर से छात्र त्राने लगे। पण्डित जी की धाक सनातनी पं०

भी मान गये। एक तो काशी का नाम, फिर ऐसे उद्भट विद्वान, धाक क्यों न जमती ? वहां के पं० व्रजभूषण शास्त्री, पं० मेला-राम शास्त्री त्र्यादि प्रमुख पिंडत वरावर इनसे मिलने त्र्याते रहते थे। इसप्कार पुरानी कट्टर दुनियाँ के प्रतिनिधि गङ्गादत्त व नयी दुनियाँ के प्रतिनिधि महात्मा मुन्शीराम इन दोनों का योगा-योग हुआ। उन्हीं दिनों 'गुरुकुल' की स्कीम भी बातों वातों में वन रही थी। उस समय हरिश्चन्द्र व इन्द्रचन्द्र बहुत छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे। जालन्धर के ला० शालग्राम गुरुकुल की स्कीम में सहयोगी थे। उन्होंने अपने भतीजे चन्द्रमणि को गुरुकुल के लिये तैयार किया। भैरोवाल जि० हुशियारपुर के बा० प्रतापसिंह जी (जो कई वर्ष नैरोबी मुंबासा त्र्रादि (त्र्रफ़रीका) स्थानों में रह कर आये थे) का भी यहीं मेल हुआ। ग्वालियर के पैशकार मुन्शी तोताराम जी ने भी म० मुन्शीराम जी से प्रतिज्ञा की थी कि यदि गुरुकुल खुला तो वे अपने 'शङ्कर' को गुरुकुल भेजेंगे। बा० प्तापसिंह ऋपने पुत्र ऋषिदेव को भेजने पर तैयार हो गये। म० मुन्शीराम तो हरिश व इन्द्र को भेजने को तैयार थे ही। गुरु गङ्गादत्त तो हाथ लगे ही थे। सामग्री सब जुट चुकी थी। पातूर जि॰ त्रकोला के मनसबदार ठाकुर गोविन्दसिंह (हमारे पिता जो के परम मित्र) भी अपने धर्मपाल को भेजने के लिये राजी हुए। उन्होंने गुरुकुल के लिये दशसहस्र रुपये देने की पतिज्ञा भी की। इस पकार वैदिक त्राश्रम भी चल रहा था ऋौर गुरुकुल की स्कीम भी बन रही थी।

वैदिक त्राश्रम जालंधर में १८९८ मई तक रहा। फिर त्र्यार्थ-प्रतिनिधि सभा पंजाब ने उसको गुजरानवाला में बदल दिया।

विवश त्राश्रम वहां गया। राय रलाराम जी के कारण ही यह सब कुछ हुत्रा।वहां 'त्राश्रम' को एक सुन्दर स्थान मिलगया था। संभवतः परिवर्तन का यह भी एक प्रमुख कारण था। लेखक लाहोर से इस परिवर्तन के कुछ दिन पूर्व ही जालंधर पहुँचा था। उसी वर्ष उसने मैटिक पास की थी। मिशन कालेज में नाम लिखवा चुका था, संभवतः कालेज में पढ़ता तो न जाने त्राज कहां होता और न जाने क्या करता । जिस वैंक में हमारे लिये रु० रक्खे हुए थे उस बैंक का दिवाला निकल गया, देश में हमारे घर में भी पिता जी की अनुपस्थिति में, चोर सहस्रों का माल उड़ा लेगये थे इस लिये कालेज की वात छोड़ देनी पड़ी-श्री पिता जी ने लिखा कि "अब विवशता है, घर लौट आओ" किन्तु लेखक ने घर लौटना पसंद न किया। उसने यत्न किया कि किसी नौकरी पर ऋफरीका ऋादि स्थानों में जावे किन्तु इसमें असफल रहा। अन्ततोगत्वा जन्मपत्री-लिखित देश व धर्म का मार्ग स्वीकार करना पड़ा। महात्मा मुन्शीराम की सलाह व राज्यरत्न मास्टर ऋात्माराम जी ऋमृतसरी के परामशे से मैं जालंधर पहुंचा ऋौर पं० जी से मिला। इसका नाम है ऋणान्बन्ध, इसका नाम है ऋदष्ट-बंधन! कहां दान्तिणात्य मैं श्रीर कहां उत्तरापथ के गंगादत्त, किन्तु

> स्वप्नेऽपि यद संभाव्यं यत्र भग्ना मनोरथाः। हेलया तद्विद्धतो, नासाध्यं विद्यते विधेः



नित्र सं० प





# देहिनो व्यसनापातवैवश्याद भ्रमतो पथि, अकार्य कुर्वतः कार्य, सिद्धं संसाधयेद्विधिः॥

(राजतरङ्गिणी)

जिस बात को हम ऋसाध्य सममते हैं, विधि के लिए क्या असाध्य है। स्कूल कॉलेज छुड़ाकर, संस्कृतविद्या की स्रोर मुका कर, फिर समस्त भारत को मेरा बना देने में दैव ने प्रवल सहायता दी है। उधर से आगे नहीं आया इधर से सही। अस्तु, पं० गङ्गादत्त जी के पास पहुँचते ही उन्होंने वातों २ में ही मुक्त नरसिंहराव को नरदेव बना दिया। पहले २ यह नामकरण हुआ पश्चात् नई शिचादीचा मिलने लगी। जिस वायुमण्डल से निकल कर त्राया था, यह नया वायुमण्डल सर्वथा उसके विपरीत था। यहां तो सब बातों में एकदम नवीनता थी। पं० गङ्गादत्त जी हमको देखकर प्रसन्न हुए। जब वैदिक त्र्याश्रम गुजरानवाला जाने को था, उससे एक दिन पूर्व ही हम लाहोर गये, ऋपनी मित्रमण्डली से मिले। जब हम जालंधर से चले तव पं० जी ने हमसे लाहोर से अच्छे पान लाने को कहा। पं० जी को पान व स्तृति (तमाखु) का व्यसन था। जालंधर से गुजरानवाला जानेवाली ट्रेन जब लाहोर ऋाई तब हम भी स्टेशन पर पहुँचे। हमने जलदी से वहीं स्टैशन पर पान खरीदे व नये गुरुमहाराज के ऋपी कर दिये।

पिरडत जी—ये पान कहां से लाये।
मैं—यहीं स्टैशन से खरीदे।

पिंडत जी—ऐसे तो हम भी स्टैशन से खरीद लेते, तुम्हें किस लिये कहा था।

में चुप रहा किन्तु मैंने देखा कि वे मुमसे अप्रसन्न होगये हैं। गुजरानवाला पहुँचने के पश्चात् भी ५-६ दिन तक मुमसे नहीं बोले। यह उनका प्रथम ही क्रोध था। मैंने मनमें कहा पंडित लोग भी क्या विचित्र प्राणी हैं, पान जैसी जुद्र वस्तु पर ५-६ दिन तक क्रोध !! मन ने कहा "अरें किस बबाल में आफँसा, किसके पास आफँसा'—आकाशवाणी ने कहा "अभी क्या है ऐसे पूरे पैंतीस वर्ष निभाने पढ़ेंगे"—मैंने कहा "ओहो" प्रतिध्वनि हुई "ओहो"—वे पैंतीस वर्ष धीरे २ अग्रये और गये भी और भूतकालीन वह सब वृत्त केवल स्मृतिविषय होगये हैं। वैदिक आश्रम गुजरानवाला में १८९८ जून में गया।

#### गुजरानवाला।

गुजरानवाला में लगभग दो वर्ष तक आश्रम रहा। पढाई की खूब धूम रहती थी। गुजरानवाला में भी संस्कृत पाठशाला थी । वहाँ पं० विद्याधर नामक एक नामी पंडित होगये थे उन्हीं के नाम पर पाठशाला चल रही थी। हमारे आश्रम के छात्रों व विद्याधर-संस्कृत पाठशाला के छात्रों में खूब स्पर्द्धा रहती थी। ऋार्यसमाज के प्रसिद्ध कवि मुन्शी केवलकृष्ण यहीं रहते थे व समाज के प्रधान थे। इनके भाई मु० नारायणकृष्ण वालब्रह्म-चारी थे ऋौर ऋाश्रम की देखभाल करते थे। राय रलाराम सर्वोपरि थे। उस समय श्री पं० जी के पास बड़े बड़े सुयोग्य ञ्चात्र थे। श्री पं० विष्णुमित्र, श्री विश्वामित्र, श्री यज्ञद्त्त, श्री पं० सूर्यदत्त, श्री दीनानाथ, श्री कृष्णदत्त, श्री पं० नन्दलाल व्यास त्रादि प्रमुख छात्र थे। थोड़े दिनों में इस लेखक की गिनती भी प्रमुखों में होने लगी थी। वहां तो रातदिन पढ़ाई के सिवाय कोई काम नहीं था। एक बड़ा ढोल पं० जी के कमरे के सामने पड़ा रहता था। जहाँ ढोल की त्र्यावाज हुई कि चले छात्रवृन्द पढ़ने। प्रातः ४ बजे से रात्रि ११ बजे तक बराबर पाठ चलते ही रहते थे। काशीकी-सी डंट के पढ़ाई होती थी। श्री गङ्गादत्त जी के सहाध्यायी पं० नारायणसिद्ध जी भी यहीं ऋा गये थे। बड़ी चहल पहल रहती थी। इधर यह चहल पहल थी ऋौर उधर प्रतिनिधिसभा पंजाब ने गुरुकुल खोलने का निश्चय कर लिया था। महात्मा मुन्शीराम ने पृतिज्ञा की थी कि जब तक तीस सहस्र रु० एकत्रित न होंगे तब तक वे जालंधर नहीं लौटेंगे। महात्मापार्टी में खूब उत्साह था। सबने जोर लगाया ऋौर छः मास में रू० एकत्रित हुन्रा त्रौर म० मुन्शीराम जालंधर पहुंचे। उधर राय रलाराम व राय ठाकुरदत्त धवन ने ऋङ्गरेजी में सुन्दर स्कीम लिखी। किन्तु रायद्वयी की पार्टी के मन में था कि गुरुकुल गुजरानवाला में ही रहे। म० मुन्शीराम व पं० रामभजदत्त त्रादि हरद्वार के पत्त में थे। यह मतभेद उम्र होता गया त्रौर पं० गंगादत्त जी गुजरानवाला छोड़कर जालंधर म० मुन्शीराम से मिलने त्राये। साथ मैं भी चला त्राया। गुरुकुल के लिए जो ब्रह्मचारियों की प्रथम सेना तैयार हुई उसमें निम्नलिखित नाम थे—

ी ब्र० हरिश्चन्द्र पुत्र म० मुन्शीराम जी। २ व्र० इन्द्रचन्द ३ व्र० जयचन्द पुत्र पं० बाशीराम जी वजीराबादी। ४ त्र० चन्द्रमणि भतीजा ला॰ शालग्राम जी। प्र त्र० लव पुत्र ला० काशीराम वैद्य वजीराबाद्। ्रे त्र वकुश ्त्र<sup>०</sup> विश्वकर्मा पुत्र ला० खुशाबीराम लायलपुर। न त्र० शंकर पुत्र मु॰ तोताराम जी पेशकार ऋांतरी (ग्वालियर) र्त्र धर्मपाल पुत्र ठा० गोविन्द्सिंह मनसवदा १०२० ऋषिदेव पुत्र बा॰ प्रतापसिंह भैरोवाल।

### हरद्वार को

२९ जून सन् १९०० को श्री एं० गङ्गादत्त जी हरद्वार आये

और कनखल भारामल के बाग में टिके। पण्डित बाशीराम जी कांगड़ी में जंगल साफ करवा रहे थे। नजीवाबाद के चौ० अमनसिंह जी ने कांगड़ी प्राम गुरुकुल को देदिया था। पहले तो गु० कु० के लिए बा० ज्योतिस्वरूप जी रईस देहरादृन की खड़खड़ीवाली ज़मीन देखी गयी। फिर विचार हुआ कि बस्ती-राम की पाउशाला की ज़मीन ली जाय। जब कांगड़ी प्राम मिला तब सब विचार स्थगित किये गये। कनखल में स्व० पं० हीरालाल, ला० कृष्णचन्द्र जी व डा० लक्ष्मीदत्त जी पहासू-निवासी ने आचार्य जी को सब प्रकार की सहायता दी।

#### कनखल।

तहतीस वर्ष पूर्व कनखल एक उज्ञ हो हुई बस्ती थी। सायंकाल को ५-५॥ बजे के पश्चात् भारामल के द्रवाज़े से बाज़ार में जाने में डर लगता था। भारामल के द्रवाज़े में एक वृद्ध पण्डित रहते थे और दो चार उनके विद्यार्थी। इधर पं॰ गंगाद्त्त जी के पास हरिश्चन्द्र, इन्द्रचन्द्र व चन्द्रमणि ये तीन छात्र थे। इस प्रकार गुरुकुल का सुत्रपात कनखल में हुआ और ५-६ मास पश्चात् ही महातमा मुन्शीराम तहतीस ब्रह्मचारियों को लेकर हरद्वार आये और सीधे कांगड़ी चले गये। वहां पं॰ बासीराम जी ने ब्रह्मचारियों के लिये झोपड़ियां बँधवा रक्षी थीं। म॰ मुन्शीराम जी के लिये एक टेण्ट गाड़ा गया था। उसी में वे रहते थे व उसी में कांगड़ी गुरुकुल का प्रथम कार्यालय था। आचार्य गङ्गाइत एक सुन्द्र कुटिया में रहते थे। तब ब्रह्मचारी संस्कृत बोलते थे। यज्ञशाला थी बेलवृक्षों के झुण्ड में बड़ी सुहावनी।

पं० भीमसेनदामां भी एक कुटिया में रहते थे। पहले भण्डारी थे श्री शालिश्राम जी जालंघरी। अङ्गरेजी मास्टर थे श्री सुन्दरसिंह जी वी० ए० बी० टी। इस प्रकार बाल-ऋषि जङ्गल में मङ्गल करते थे। जिसने उस गुरुकुल को देखा है उसे वर्तमान बृहत्काय, बेढंगा गुरुकुल क्या पसन्द आयगा। आचार्य पं० गङ्गादत्त जी कांगड़ी चले गये और भारतवर्ष भर में स्वेच्छापूर्वक परिश्रमण करने के लिये मेरा मार्ग खुला होगया। में भूलता हूं, बाबू प्रतापसिंह जी आगये थे।

#### गुरुकुल का प्रथम समारम्भ ।

गुरुकुल का प्रथम समारंभ देखने के लिए सहस्रों नर-नारियों का झुण्ड टूट पड़ा था। स्व० दर्शनानंद सरस्वती विशेषरूप से निमन्त्रित किये गये थे। यदि यह मेल भविष्य में भी वना रहता तो संभवतः महाविद्यालय ज्वालापुर की संस्थापना ही न होने पाती, पर विधाता को यही मंजूर था कि महाविद्यालय खुले और किसी दिन कांगड़ी भी स्वस्थान को छोड़कर ज्वालापुर का ही पड़ोसी बने।

## गुरुकुल में पांच वर्ष।

१९०१ से १९०६

गुरुकुछ का नाम व काम प्रतिवर्षबढ़ता गया। अब ब्रह्मचारी झोपड़ियों को छोड़ कर एक्के साफ सुथरे आश्रमों में रहने छगे थे। बाकायदा शानदार कार्याछय, बाकायदा उपकार्याछय, भण्डार, वस्तुभण्डार, औषधालय, चिकित्सालय आदि वनगया था। गङ्गा जी के किनारे म० मुन्शीराम जी का बङ्गला भी शोभा देने लगा था। गङ्गादत्त व मुन्शीराम दोनों के सहयोग से खूव कार्य चल पड़ा। दोनों परस्पर आदर करते थे। दोनों दोनों की सहते थे। मिलकर, सोचकर काम करते थे, वीचमें तीसरे का हाथ नहीं था।

### तीसरा हाथ।

श्री रामदेव जी के पदार्षण से ही गुरुकुल का रंग बदलने लगा। पहले प्रच्छन्न रूप में फिर प्रकट रूप में वर्चस्व के लिये हागड़े प्रारम्भ हुए। फिर स्कीम का झगड़ा चला। संस्कृत का बल घटने लगा, नई पद्धित का प्रवेश होने लगा। इत्यादि अनेक कारणों से आचार्य गङ्गाद्त्त जी उदासीन रहने लगे। उन्होंने बहुत यन्न किया कि दशा विगड़ने न पावे किन्तु कोई वश नहीं था। म० मुन्शीराम रामदेव के प्रभाव में आचुके थे। यही रामदेव आगे जाकर म० मुन्शीराम से गुरुकुल छुड़ाने व उनके संन्यास लेने में कारण हुए।

आज रामदेव जी स्वयं ही गुरुकुठ छोड़कर कत्या गुरुकुठ के आश्रय से दिनकटी कर रहे हैं। अस्तु इसप्रकार मित्रमेद होने के कारण पण्डित गंगादत्त जी छुटी छेकर हृषीकेश गये, और वहां से गुरुकुछ को अन्तिम नमस्ते छिख भेजी। मैं उस समय कछकत्ते से ताज़ा ही आया था, हरिश्चन्द्रादि की श्रेणी को निरुक्त पढ़ाता था। मुझे यह सब दृश्य देखकर बड़ा दु:ख हुआ

और पं० गङ्गादत्त जी के शिष्यों ने ठान छी कि सुभीते के अनुसार धीरे २ गुरुकुछ से चछा जाना चाहिये। पं० पद्मसिंह पहछे ही चछे गये थे। श्री आचार्य गङ्गदत्त जी के चछे जाने के पश्चात् पं० भीमसेन शर्मा, बा० प्रतापसिंह जी, उनके पश्चात् में, मेरे पश्चात् पं० विनायक गणेश साठ पम० प०, उनके पश्चात् श्री पं० यागेश्वर जी ज्योतिषी, उनके जाते ही श्री प्रो० सियाराम पम० प० पक २ करके चछ दिये। फिर कई वार मुन्शीराम जी ने यह किया कि आचार्य जी गुरुकुछ वापस आवें पर वैसा न होसका।

युनिक कालः कचिदिष्टवस्तुना कचित्त्वरिष्टेन च नीचवस्तुना, तथैव संयोज्य वियोजयत्यसौ, सुखासुखे कालकृते प्रवेद्धम्यतः।

(शंकरदिग्विजय)

स्वितिखित त्र्यात्मकथा से उद्धृत निम्निलिखित भाग वाचकों को मनोरंजक प्रतीत होगा।

१९०६-१९०७

—" मैं कलकत्ते में श्री त्राचार्य सत्यव्रत सामश्रमी जी के पास वेदाध्ययन कर रहा था। त्राचार्य गङ्गादत्त जी ने मेरे नाम एक तार भेजा कि त्रावश्यक कार्य है चले त्रात्रो। मैं वहाँ से

#### चित्र सं० ९



स्व० श्री बाव्रू ज्योति:स्वरूप जी रईस देहरादून।



तुरन्त चल पड़ा। यहाँ पहुँचने पर गुरुकुल विषयक बहुत बात-चीत हुई। पं० जी ने मुभे काँगड़ी में ही रहकर निरुक्तादि पढ़ाने के कहा। मैंने निषेध कर दिया क्योंकि कलकत्ते में मेरी ऋौर स्कीम बनी थी। मैं कलकत्ते में ही रहना चाहता था। चौथे दिन मैं सद्धर्म प्रचारक में क्या देखता हूँ कि

> "पं० नरदेव शास्त्री कलकत्ते से आगये हैं और गुरुकुल की उच श्रेणी को निरुक्त पढ़ाते हैं।"

मेरे त्राश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं तुरन्त म० मुन्शीराम जी के पास पहुँचा त्रौर कहा—

मैं—मेरी अनुमति के विना आपने कैसे छापा ? मुन्शीराम जी (मुस्कराकर)—अपने गुरुजी से पूछो।

मैं त्राचार्य जी के पास गया, उनसे पूछा तो पता चला कि उन्हीं के कहने से म० मुन्शीराम जी ने छापा है। मैंने कहा आपने ऋच्छा नहीं किया इस पर वे उल्टे मेरे पर ही क्रोध करने लगे। क्या हुआ छप गया तो आखिर कहीं तो काम करना ही है" इत्यादि।

"श्रीरामदेव जी गुरुकुल के हेडमास्टर थे। जिन रामदेव जी ने एक समय गुरुकुल के विषय में त्रार्यपत्रिका में लिखते हुए त्राचार्य गङ्गादत्त जी के प्रशंसा के पुल बाँधे थे, वे ही रामदेव त्राज त्राचार्य जी के साथ दौर्मनस्य रखते हैं, यह देख कर तो मेरे त्राश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। बात सारी यह थी कि त्राचार्य जी के रहते न रामदेव जी का त्रौर न त्रन्य किसी का, त्रौर की तो और साजात् म० मुन्शीराम का भी प्रभाव ब्रह्मचारियों पर नहीं जम सकता था। जब रामदेव आये थे तब अङ्गरेजी नवम श्रेणी में पढ़ाई जाती थी, रामदेव चाहते थे कि छूटी श्रेणी से ही ऋज़रेजी चले। रामदेव जी सीधे कालेज से निकल कर त्राये थे, बी० ए० तो थे ही किन्तु सबसे ऋधिक गुण यह था कि कालेज पार्टी से फूट कर महात्मा पार्टी में त्रामिले थे। उनके दिमारा में कालेज की ही बातें बहुतायत से भरीं थीं। गङ्गादत्त जी पुरानी प्रथा के कट्टर उपासक थे। इस लिये दृष्टिभेद् के कारण भी प्रवन्ध में मतभेद बढ़ता ही गया। कुछ काल म० मुन्शीराम वीच में पड़ कर स्थिति संभाल लेते रहे। किन्तु जब नये ढङ्ग का टाइमटैवल वना व स्कूल के-से घएटै वजने लगे तब श्राचार्य जी ने समका कि संस्कृतविद्या यहाँ से खिसकने लगी। वे पुराने ढङ्ग से पढ़ाते थे दत्तता से पढ़ाते थे। अभी एक सुत्र का ऋर्थ सममा भी नहीं पाते थे कि घएटी बज जाती थी, पाठ वीच में छूट जाता। यहे वात उनको बहुत ऋखरने लगी। धीरे २ अङ्गरेजी ढङ्ग बढ़ता गया। नये ढङ्ग के रहन सहन के साथ नई लालटैनें ऋाईं। कडुए तेल के दीपकों को बिदाई मिली। कडुए तेल का स्थान मिट्टी के तेल ने लिया। इस परिवर्तन का कारण यह वतलाया गया कि पुराने ढरें के दीपकों के प्रकाश में पढ़ने से ब्रह्मचारियों की त्र्यांखों पर जोर पड़ता है इत्यादि। इसी पकार छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों में उप मतभेद रहने लगा। ये सब बातें मेरे गुरुकुल में पहुँचने के पूर्व ही हो रही थीं। मेरे त्राने पर त्राचार्य जी का पत्त पूबल हुत्रा क्योंकि यथार्थ वातों में मैंने श्री त्राचार्य गङ्गादत्त का ही साथ दिया त्रौर पिडतमण्डली सब हमारे साथ थी। चाहे और औपरिष्टिक पूकार कितने ही बदलें किन्तु गुरुकुल जैसी पाचीन पद्धित कीं संस्था में संस्कृत का ही पाधान्य रहे, यह मैं भी चाहता था। अङ्गरेजी के लिये सरकारी, गैर सरकारी स्कूल क्या थोड़े थे ?

"श्राचार्य गङ्गादत्त जी व म० मुन्शीराम जी की क्या २ बातें हुई कौन जाने। एक दिन रात्रिके दस बजे सेवक श्रानन्दाश्रम (मेरी छुटिया) में श्राया श्रीर कहने लगा चिलये श्राचार्य जी बुला रहे हैं। मुभे श्राश्चर्य हुश्रा कि रात के दस बजे ऐसा कौनसा कार्य श्रटका ? कौनसी ऐसी विपत्ति श्राई ? श्राचार्य जी गुरुकुल बाटिका में मेरी प्तीचा में खड़े थे। मैं गया, प्रणामोत्तर मैंने पूछा—

मैं-कैसे बुलाया गया हूँ।

त्र्याचार्य गङ्गादत्त—में हृषीकेश जा रहा हूँ, कल।

मैं-क्यों ?

त्र्याचार्य जी—जी उकता गया है, पड़े २ बहुत दिन होगये।
मैं—क्यों ऐसी क्यां बात है ?

त्राचार्य जी—बस इतना ही कहता हूँ कि तुम सावधान होकर रहो त्रौर दत्तता से त्रपना काम करते रहो।

मैं--- अच्छी वात है।

इतना कहकर त्राचार्य जी स्वस्थान को चले गये व मैं त्रपनी कुटिया में त्राकर लेट गया। "दूसरे दिन ऊपर पर्वत में वर्षा पड़ने के कारण गङ्गा जी में जल बढ़गया था। श्री स्राचार्य जी को बहुत रोका गया पर वे चले ही गये। घाटवाले ने विशेष नौका का प्रवन्ध किया तब वे पार कनखल जासके। बाबू प्रतापिसंह जी व मैं श्री स्राचार्य जी को पहुँचाने घाट तक गये थे। फिर मुक्ते पता चला कि म० मुन्शीराम व स्राचार्य जी में कोई ऐसी बात स्रवश्य हुई जिससे स्राचार्य जी चले गये स्रोर फिर नहीं लौटेंगे। इधर उधर खोदने खादने से पता चला कि श्री स्राचार्य जी ने जब वर्तमान स्थिति के सुधार के प्रश्न पर बहुत बल दिया तब म० मुन्शीराम ने स्राचार्य जी से कहा कि "स्राप तीन मास के लिये इधर उधर घूम स्राइये, तीन मास में लौटेंगे तब पूर्ववत दशा देखियेगा" "मैं सब स्थिति को कावू में लाकर ठीक कर लूंगा।" रामदेव जी के उद्धत व्यवहार से स्राचार्य जी तंग स्रा गये थे। महात्मा मुन्शीराम इतने दबे हुए थे कि वे कुछ नहीं कह सकते थे।

"तीसरेदिन हृषीकेश से एक पुर्जा त्राया जिसमें त्राचार्यजी ने मुनशीरामजी को निम्नलिखित शब्द लिखे थे—

श्रीमन्नमस्ते,

गुरुकुल को मेरी अन्तिम नमस्ते है।"

"महात्मा मुनशीराम जी ने एक चपरासी मुक्ते बुलाने भेजा। मैं कार्यालय में पहुँचा तब मुनशीराम जी उस चिट्ठी को मेरे हाथ में देकर बोले "देखिये यह क्या है" मैंने उस पर्चे को पढ़ा और वापस लौटा दिया। मुन्शीराम—त्र्यापसे कुछ कह गये हैं ?

मैं—कल रात्रि दस वजे के समय मुफ्ते उन्होंने बुलाया था। तब उन्होंने कहा था कि "हृषीकेश जाता हूं"।

मुन्शीराम—देखिये इस तरह कैसे काम चलेगा ? मैं—त्र्राप जानें त्रौर वे जानें। मुन्शीराम–त्र्राप उनको लिखिये।

मैं — मैं उनका स्वभाव जानता हूं, मैं नहीं लिखूंगा। वातें तो उन की व आपकी हुई होंगीं, आपको ही लिखना चाहिये।

"श्राचार्य जी के पत्रवाहक थे श्री श्रीधर जी, श्राचार्य जी के भतीजे। श्री मुन्शीराम जी जव मुम से बात कह रहे थे तब यह समम रहे थे कि मुमे उनकी व श्राचार्य जी की बातों का पता नहीं है। उनकी बातों को केवल बा॰ प्रतापसिंह जानते थे। श्राचार्य जी उनसे सब बातें कह गये थे। बहुत सिर होने पर ही बा॰ प्रतापसिंह ने मुमे सब बातें बतलाई थीं। गुरुकुल भर में इस बात का किसी श्रीर को पता नहीं था। स्वयं रामदेव जी को भी पता नहीं था कि यह क्यों हुआ। जब धीरे धीरे पिखत मण्डली को इस बात का पता चला तब उनको क्लेश हुआ कि अपना बल रहते हुए भी इस तरह बिना कुछ कहे सुने श्राचार्यजी क्यों चले गये"।

"जिन रामदेव जी के हाथों में मुन्शीराम जी खेल रहे थे उन्हीं हाथों ने पश्चिम अवस्था में मुन्शीराम जी को भी उसी प्रकार के क्लेश पहुँचाये, यह एक विचित्र योगायोग की वात है। श्री मुन्शीराम जी ने कृष्ण-पार्टी ऋथवा प्रकाश-पार्टी को हाथों में लेकर कई प्रतिस्पर्दी व प्रतिरोधी दलों को कुचल डाला था। उसी प्रकाश-पार्टी के हाथों महात्मा मुन्शीराम को गुरुकुल से ऋर्द्धचन्द्र मिलने वाला था, किन्तु प्रारब्ध के बली मुन्शीराम ने संन्यास लेकर इस पार्टी से पिण्ड खुड़ाया, ऋपना संकुचित कार्य-चेत्र बदला, ऋरेर संसार में वह ऋपूर्व यश प्राप्त किया जिसके लिये बड़ों बड़ों को भी ईष्या हुई "।

संन्यास लेने के पश्चात् श्राचार्य गङ्गादत्त शुद्धबोधतीर्थ बन गये थे श्रीर म० मुन्शीराम जी बने थे स्वामी श्रद्धानन्द । इस लिये पिछली बातों को भुलाकर दोनों स्वा० श्रन्त तक बड़े प्रेम से रहे। परस्पर मिलते रहे, सुखदु:खगोष्टी करते रहे किन्तु एक बात सोलह श्राने खरी श्रीर निश्चित कि स्वा० शुद्ध-बोधतीर्थ व स्वा० श्रद्धानन्द दोनों ही रामदेवजी से घृणा करते रहे।

हाँ पं० विश्वम्भरनाथ भूतपूर्व मुख्याधिष्टाता गु० कु० कांगड़ी जब जब स्वामी जी के पास आते थे तब घरटों वातचीत होती थी। पर रामदेव जी का नाम आते ही भ्रूभङ्ग हो ही जाता था, भ्रुकुटी ऊपर चढ़ ही जाती थी। यह श्री रामदेव जी का सौभाग्य कि दौर्भाग्य हम कह नहीं सकते। गुरुकुल काँगड़ी और महाविद्यालय ज्वालापुर का मेल न हो सका, इसमें श्रीरामदेव जी का बड़ा हाथ है। वैसे श्रीरामदेव जी ने मुन्शीराम जी के पश्चात् गुरुकुल-कार्य बड़ी संलग्नता से किया, चलाया इस बात की हम पृशंसा ही करेंगे। मेरी समम में श्रीरामदेव जी का गु० कु०

कांगड़ी में त्राना त्राच्छा ही हुत्रा क्यों कि यदि इस प्कार की घटना न होती तो स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी कांगड़ी में ही पड़े रहते व नि:शुक्त प्राचीन शिचा द्वारा सैकड़ों गरीब छात्रों का अनन्त उपकार कदापि न कर सकते, ईश्वर की कृपा थी कि वे वहां से चले त्राये।

वाणी न तेषां गणने गुणानाम्, सामर्थ्ययुक्ता भवतीति चिन्ता । कः शक्तुयादम्बरमध्यगानाम्, संख्यां विधातुं स्फुटतारकाणाम् ॥

> रामद्त्तशास्त्री (विद्याभास्कर:)



श्री नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ (स्वामी जी के एकनिष्ठ शिष्य)



## हृषीकेश।

हृषीकेश मोनी की रेती में स्वा० ब्रह्मानन्द भारती स्वा० जी के पुराने परिचित थे। संभवतः परिचय काशी का था। उन्होंने अपने मन्दिर के साथ खाळी पड़ी हुई ज़मीन में दो सुन्दर कुटिया बनवा दी थीं। उसी में आचार्य जी रहने छगे। इनके साथ चन्द्रगुप्त (बेटोनवासी चन्द्रगुप्त शास्त्री) सेामगुप्त (कविराज सोमगुप्त वैद्यभूषण जो बोलेन के ही हैं और इस समय चंदीसी के प्रसिद्ध वैद्य हैं) श्रीधर जी (स्वा० शुद्धवोध जी के भतीजे) श्रो ऋषिदेव (वा॰ प्रतापसिंह जी के ज्येष्ट पुत्र अब ऋषिदेव शास्त्री हैं और नासिक में व्यापार करते हैं। ये चार छात्र रहने छगे। इनके अतिरिक्त दिन भर साधु लोग पढ़ने आते थे। इधर आचार्य जी आ बसे और उधर बाबू प्रतापसिंह जी अपना सब कुनबा लेकर, श्री पं॰ भीमसेन जी के साथ भोगपुर जा डटे। पं॰ भीमसेन जी बाबू जी की पुत्री सत्यवती, शान्ति, विद्या को पढ़ाते रहे। दसवें पंधरवें दिन बाबू जी व पं० जी आचार्य जी से मिलने हृषीकेश आते रहते थे और बाबू जी भोगपुर व हृषीकेश दोनों स्थानों का व्ययभार उठाते थे। भोगपुर में छा० मुसद्दीछाछ नामक एक भक्तजन रहते थे उनके भी लड़के कुन्दनलाल, राघेलाल आदि एं० भीमसेन जी से पढ़ते रहे। इधर हुपीकेश में चहल पहल थी तो उधर भोगपुर में भी खूब धूम रही। हृषीकेश में स्वाध्याय, अध्ययनाध्यापन, जप तप के अतिरिक्त काम ही क्या था। वहां रहते हुए स्वा॰ जी ने जटायें बढ़ा की थीं और साक्षात् 'ऋषि' प्रतीत होते थे। उन दिनों हृषीकेश निवासयोग्य स्थान था।

आजकल का-सा उपनगर न बना था। मोनी की रेती तो निरा जङ्गल स्थान था, बहुत एकान्त था। एक वर्ष तक यहां निवास रहा। मैं भी फर्छ खाबाद से कभी २ मिलने चला आता था। मैं फर्छ खाबाद में गु० कु० वृन्दावन का आचार्य था। श्री बावू प्रतापसिंह जी व पं० भीमसेन के आग्रह से आचार्य जी भागपुर ही चले गये और साथ शिष्यमण्डल भी। अब तो वहां बड़ी रौनक होगयी।

# भोगपुर ।

देहरादृन के ज़िले में भोगपुर जैसा सुन्दर स्थान और कोई नहीं। पहाड़ी की तलाई में और जङ्गल से ऊपर पहाड़ी नहर के किनारे भोगपुर अच्छे हंग से बसा हुआ है। न यहां गरमी अधिक पड़ती है और न सरदी, वर्षा भी मसूरी से कम नहीं होती। मलेरिया का यहां नाम नहीं। गांव छोटे २ सुन्दर, दश्य रमणोय। हषोकेश से जाते हुए मार्ग में ९ मोल तक घना जङ्गल पड़ता है वह भी देखने योग्य है। टिहरी की सरहद यहां से केवल तीन मील पर है। पास ही थाना है, पोस्ट आफोस है। थानों नामक सुन्दर स्थान यहीं से तीन मील पड़ता है। डोईवाला स्टेशन से भोगपुर आठ मील है। कच्ची सड़क से देहरे से सोलह मील पड़ता है। यहां झरने, ओगल, जलप्रपात, वनश्री, कुल्या आदि की वहार रहती है, इस तरह ये कांगड़ी के पाण्डव भोगपुर में रहने लगे। दूर दूर से इष्ट मित्रजन आकर मिल जाते थे। बड़ा ही सुन्दर जीवन था। १९०७ मोस याद नहीं, एक दिन एं० अनन्तराम मैनेजर सद्धर्मप्रचारक प्रोस म०

मुन्द्रीराम की एक चिट्ठी लेआये। उसमें श्री आचार्य जी की मायापुर की गुरुकुल वाटिका में मिलने के लिये बुलाया था। श्री आचार्य जी जानो ही नहीं चाहते थे किन्तु हम लोगों के आग्रह करने से तैयार होगये। आचार्य जी के साथ बाबू प्रताप-सिंह जी भी गये। अन्य लोग वहीं भोगपुर में रहे।

## मायापुर की वाटिका।

लगभग डेढ़ वर्ष के पश्चात् दोनों मित्र मायापुर की वाटिकां में वात्चीत कर रहे थे। वातचीत कई वार कई घण्टे तक हुई और हमको यह खबर मिली कि दोनों में समझौता होगया किन्तु तीसरे ही दिन फिर खबर आई कि वात बनी नहीं। जब बाबू जी व आचार्य जी कई दिन तक भोगपुर वापस नहीं आये तब चिन्ता हुई। एक विशेष दूत हरद्वार भेजा गया। वह पता लाया कि वाबू प्रतापसिंह जी आचार्य जी को लेकर महाविद्यालय चले गये। मैं यह बतलाना भूल गया कि इस घटना से दो मास पूर्व पं० दिलीपदत्त जी अपने गुरु श्री पं० भीमसेन जी को महाविद्यालय लेगे थे। अब महाविद्यालय में आचार्य जी, बा० प्रतापसिंह जी, पं० भीमसेन जी, पं० दिलीपदत्त जी, इतने लोग एकत्रित होगये। वाबू जी का परिवार और आचार्य जी का शिष्य-मण्डल भी महाविद्यालय चला गया और भोगपुर खाली होगया।

# मायापुर में क्या हुआ था ?

मायापुर में जब दोनों मित्र मिले तब म॰ मुन्शीराम जी ने आचार्य जी से गुरुकुल चलने व पूर्ववत् कार्य करने के लिए कहा। आचार्य जी ने दो-एक रातें डालीं जिनको म० मुन्रोराम जी ने स्वीकार कर लिया। फिर यह निश्चय हुआ कि वड़ी श्रेणी के लड़के (ब्रह्मचारी) श्री आचार्य जी को लेने आवेंगे और हषीकेश घूमघाम कर आचार्य जी व ब्रह्मचारिगण कांगड़ो एहुं चेंगे। इतने निश्चय क परचात् मुन्रोराम जी कांगड़ी लोट गये व आचार्य जी व वावू जी मायापुर में ही रहे। बहुत देर प्रतीक्षा करने एर भी ब्रह्मचारी काँगड़ी से नहीं आये किन्तु म० मुन्रीराम जी का एक दूत पत्र लेकर आया जिसमें लिखा था कि "क्या कहें बड़े दुःख की वात है कि ब्रह्मचारी आना नहीं चाहते ईश्वरेच्छा" इस पत्र को एहकर आचार्य जी बहुत ज़ोर से खिलखिला एड़े और वाबू जी से बोले "कहो देखा, तुम्हारे वल देने एर ही मैंने कांगड़ी लौटना स्वीकार कर लिया था। मैं तो भागपुर से यहां भी नहीं आना चाहता था, तुम्हीं लोगों के हठ के कारण चला आया था।"

बावू प्रतापिसह जी इस बात पर 'प्रतिज्ञाभङ्ग' पर महासा जी से बहुत विगड़े, पीछे पता चला कि आचार्य जी के आने की खबर सुन कर रामदेव-कैम्प में बहुत खलवली मची और उन्हीं के कारण म॰ मुन्शीराम ने वैसा पत्र लिखा। ब्रह्मचारियों के न आने का बहाना मात्र था। वे तो बड़े प्रसन्न थे।

वावू प्रतापसिंह जी एक तांगा लाये उसमें वैठकर श्री आचार्य जी व वावू जी महाविद्यालय में मिलने पं० भीमसेन जी के पास आये सो रह ही गये। इसके पद्मात् लगभग पंधरह बीस दिन पश्चात् अमृतसर के प्रसिद्ध आर्थ रईस चौ० जयकृष्ण जी भी महाविद्यालय में पधारे। आप आचार्य जी के परमभक्त मित्र थे। इन्होंने आकर आचार्य जी को और भी पका कर दिया। महा-विद्यालय के भूमिदाता स्व० बा० सीताराम ने भी ज़ोर दिया। तब आचार्य जी ने यह रार्त डाली कि बाकायदा महाविद्यालयसभा बनाओ, उसकी रिजस्टरी कराओ तब रह सक् गा। बस इसी बात पर म० वि० सभा के बाकायदा नियम बने। सन् १८६१ के एक्ट के अनुसार इसकी रिजस्टरी भी होगयी।

### महाविद्यालय में

महाविद्यालय के प्रथम मंत्री थे श्री तुलसीराम बापू चित्रकार (नागपुर निवासी, त्र्रव देहरादून में हैं।) उसके पश्चात् कुछ काल पं० परमानंद रुड़कीवासी मंत्री रहे। फिर पं० भीमसेन जी मंत्री हुए। महाविद्यालय का इतिहास एक लम्बा इतिहास है। जब त्र्राचार्य जी हषिकेश में थे, त्रीर पं० भीमसेन जी भोगपुर में, तभी म० मुन्शीराम व स्व० दर्शनानंद जी का घोर युद्ध छिड़ चुका था। त्रीर जब पं० भीमसेन जी म० वि० त्राये तब स्वा० जी सब काम उनको सौंपकर पंजाब चले गये थे। उन मगड़ों का विवरण देने की कोई त्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती। स्वा० दर्शनानंद जी के पंजाब चले जाने से युद्धस्थली पंजाब बन गयी। महाविद्यालय में पण्डितमण्डली इस कम से त्राई—

- १ श्री पं० शालग्रामशास्त्री साहित्याचार्य, त्र्रायुर्वेदाचार्य। (त्र्राप पहले म० वि० में रहे, फिर कुछ काल कांगड़ी में, फिर ऋषिकुल में, फिर कविराज होकर लखनऊ रहने लगे)
- २ पिराडत दिलीपदत्त उपाध्याय (किशनपुर पो० सिकन्दरा-बाद जिला बुलन्दशहर निवासी )।

- ३ श्री पिंडत भीमसेनशर्मा (त्र्रागरा निवासी)।
- ४ श्री ऋाचार्य पं० गंगादत्तजी शास्त्री।
- ५ १९०८ फरवरी ता० २१ को जब त्र्याचार्य जी रुग्ण होकर कांगड़ी गये तब मैंने चार्ज लिया।
- ६ पिरडत पद्मासिंहशर्मा साहित्याचार्य अजमेर में परोपकारी के संपादक थे, मार्च में उत्सव के अवसर पर आये और भारतोदय-संपादक बने।

रजिस्टर्ड सभा के प्रथम प्रधान थे स्व० चौ० महाराज सिंहजी रईस मानकपुर मनेरड़ा। स्व० चौ० अमीरसिंह जी रईस गढ़-मीरपुर, स्व० लाला केवलकृष्ण जी इमलीखेड़ा (कड़की) स्व० डाँ० हरद्वारीसिंह (कड़की) श्री पं० रिवशङ्कर जी शर्मा आदि इस महाविद्यालय के स्तम्भ थे। चौ० जयकृष्ण जी तो तन मन धन से पूरी पूरी सहायता करते रहते थे। स्व० ला० मुसद्दीलाल (कोषाध्यच्च म० वि०) के नाम को हम कदापि नहीं भूल सकते जिनकी सामयिक सहायता से महाविद्यालय के शकट चलाने में बड़ी सहायता मिलती रहती थी। म० वि० के पहले मन्त्री थे श्री तुलसीराम बापू और उस समय श्री कर्मचन्द्र विद्यार्थी भी काम करते थे। इन्होंने कई वर्ष महाविद्यालय का उत्साह पूर्वक कार्य किया। लेखक अपनी आत्मकथा से निम्नलिखित भाग उद्धृत करता है जिस से महाविद्यालय की परिस्थिति पर पूर्ण प्रकाश पड़ेगा—

"गुरुकुल फर्र खाबाद से चले त्राने के पश्चात् श्रीगुरु जी (त्राचार्य श्री सत्यव्रत सामश्रमी जी) का पत्र त्राया जिसमें

मुक्ते कलकत्ते बुलाया गया था। श्रीगुरु जी चाहते थे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में वेदव्याख्याता का स्थान मुक्ते दिलाया जावे। श्रीगुरु जी अपने स्थान में मुक्ते करना चाहते थे। श्री आशुतोष मुकर्जी (वाइस चैन्सलर) से उन्होंने मेरे विषय में वातचीत करली थी, किन्तु मुक्ते नौकरी से घृणा थी इसलिये में नहीं गया और हमारे गुरु जी अत्यन्त रुष्ट हुए। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं आर्यसमाज के मण्डल से निकल कर कलकत्तों में रहूं और अन्य चेत्र में काम कर्हा। खेद है मैं इनकी इच्छा को पूर्ण न कर सका। फर्र खावाद से चल कर सीधे शिमले में पहुँचा और वहाँ कई मास तक रहा। शिमले में देश के सभी विशेष विशेष पुरुषों से परिचय हुआ। स्व० श्री पं० बलदेवसहाय व्यास (भूतपूर्व मन्त्री म० वि० सभा ज्वालापुर) का परिचय वहीं हुआ था।"

"भारतवर्ष के शासन की वागडोर शिमला शैलशिखर से हिलती है यह मैं सुना करता था। तब क्या ऋब भी बागडोर शिमले से ही हिलती है। यद्यपि भारत सरकार का स्थायी केन्द्र देहली है तथा प शिमले के शीतल वातावरण में गौराङ्ग प्रभु ऋधिक प्रसन्न रहते हैं ऋौर प्रत्येक महत्त्वपूर्ण वात की रूप-रैखा वहीं खेंची जाती है यह बात तो दिन में सूर्यप्रकाश की भान्ति स्पष्ट है।"

"शिमले में रहकर मैंने भविष्य के विषय में विचार किया। मन में आया चलो कलकत्ते वहीं रहेंगे। पर कभी कभी मन में यह आता रहा कि जिन अदृश्य हाथों ने तुमें पूने से लाहौर में, लाहौर से संयुक्तप्रान्त में, कभी हरद्वार, कभी ग्वालियर, कभी काशी व कलकत्ते में धकेला, कभी काँगड़ी फर्र खाबाद दिखाया, वही ऋदश्य हाथ जहां मेरी ऋावश्यकता होगी वहीं धकेलेगा।

ऐसा विचार इस लिये हुआ अथवा आया कि मैं पका पारब्धवादी वन चुका था। हमारे साथ हमारे मित्र मुनिदेव (गढ़ीचकेरी-कासगंज) थे। वे भी वार वार कहते रहे कि सोचने से क्या होता है, अब तक जो बातें सोची थीं वह कौन सी हो गईं ? मैंने कहा बात तो ठीक कहते हो । जब जब हम निराश्रित हुए तब तब उस परमात्मा ने ही ऋपने ऋदश्य हाथों से सहायता पहुँचाई व रत्ता की। उस भगवान् की ऋनुपम लीला देखिये वाल्यावस्था में घर बुड़ाकर धीरे धीरे समस्त भारतवर्ष को ही मेरा बड़ा घर वना दिया। मेरा मोह जाता रहा, समस्त भारतवर्ष ही मेरा देश है। समस्त भारतवर्ष ही मेरा कुटुम्ब है। पिता जी मुमे इंजीनियर बनाना चाहते थे, जब विन्न हुत्र्या तब मैंने डाक्टर वनने की ठानी पर भगवान चाहते थे कि मैं सच्चे ऋथीं में देशिभि ज्य स्कूल बुटा श्रौर कालेज के अध्ययन में बाधा पड़ी तब मैं बहुत दु:खी था कि क्या होगा ? कैसे होगा ? त्रव समम में त्रारहा है कि ऐसा होना था, यही होना था। जब से मैंने शरीर को प्रारब्ध के सुपुर्द किया है तब से मैं सुखी रहने लगा, मस्त बन गया। तबसे किसी घटना पर ऋाश्चर्य नहीं होता, संयोग वियोग में किसी प्रकार का विस्मय नहीं होता, किसी दुर्घटना त्रथवा क्लेश के लिए मैं अन्यों पर दोषारोपण नहीं करता। मैं भगवान् से प्रार्थना कर रहा हूं कि वह मेरे शेष जीवन को अर्थद्रिता में ही क्यों न हो सरलता से व्यतीत करने की शक्ति देवे, क्योंकि-



पं० दिलीपदत्त जी उपाध्याय प्रथम मुरूयाध्यापक महाविद्यालय ज्वालापुर।

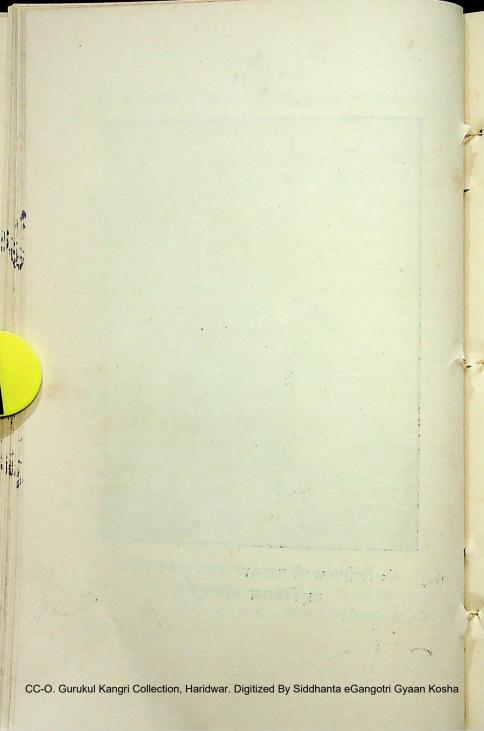

# "जोवत्यर्थदरिद्रोपि धीदरिद्रो न जीवति"

भगवान् से मेरी दो ही प्रार्थनाएँ रहती हैं। एक—

> "धर्में में धीयतां बुद्धिः मनों में महदस्तु च"

मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे व मेरा मन उदार हो। दूसरी प्रार्थना यह है कि—

"तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु"

मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। मेरे जीवन का यही बोधसार है।"

"हम लिख रहे थे शिमला शैलको बात, और लिखने के प्रवाह में जा पहुँचे किधर। अभी तो तब से अब तक की बात शेष है। और एक बात लिखकर दूसरी ओर चलेंगे। मेरा यह अनुभव है कि भगवान देना चाहे तो छप्पर फाड़कर भी देदेता है। जबसे लाहोर छोड़ा बराबर इसी बात का अनुभव मिलता गया। उसके अदृश्य हाथों की लीला को योगिजन भले ही जान सकें तो जान सकें, सामान्य मनुष्य क्या जाने—"

### महाविद्यालय में

शिमले की सैर कर ही रहे थे कि ज्वालापुर से पत्र ऋाया

कि त्राचार्य जी सकत वीमार हैं। बावू प्रतापसिंह जी का एक तार भी पहुँचा, हम शिमले से ज्वालापुर त्राये—

वरतुत: त्राचार्य जी की दशा शोचनीय थी। मैंने महात्मा मनशीराम जी को लिखा-"त्रापके मित्र श्री त्राचार्य जी इतने रुग्ण हैं तो भी त्रापने खबर नहीं ली-" इधर देहरादन के डाक्टर श्रीराम जी को बुलवाकर आचार्य जी की परीचा कराई गई। वावू प्रतापसिह जी, चैा० ऋमीरसिंह जी, चैा० जयकृष्ण जी, कर्मचन्द विद्यार्थी ऋादि ने ऋाचार्य जी की प्रत्येक वात का ध्यान रक्खा। श्री पं० रविशङ्कर शर्मा, श्री मास्टर हरद्वारीसिंह जी त्रादि सःजन भी पधारे थे। श्री त्राचार्यजी को कुछ त्रााम होने लगा।मैं कार्यवश मुरादाबाद गया। वहाँ से फिर एक पत्र मुन्शीराम जी के पास भेजा। व्वालापुर से मेरे पास एक और पत्र त्राया जिसमें रोग के बढ़ने का जिक्र था। बाबू प्रताप-सिंह जी का ऋर्जरट तार भी ऋाया। मैं फिर मुरादाबाद से ज्वालापुर त्राया। त्राचार्य जो की दशा देखी। मनमें विचार त्राया कि इनको काँगड़ी क्यों न भेजदिया जाय जहां सब प्रकार का सुभीता रहेगा। यदि इनका शरीर छूट गया तो, ऋौर इनका शरीर स्वस्थ हुन्रा तो, दोनों दशान्त्रों में ठीक ही है।

हमारे मित्र ठाकुर मुलायमसिंह (मुनिदेव) हमारे साथ थे, हमसे सहमत थे। उनको हमने रात्रि में ही कांगड़ी भेजा, दूसरे दिन प्रातःकाल म० मुन्शीराम ६०-७० ब्रह्मचारियों के साथ आगये। साथ पालकी भी लिवाते लाये। चिरकाल में विछड़े हुए दोनों मित्र मिले यह देखकर मुक्ते अत्यन्त प्रसन्नता हुई। म० मुन्शीराम ने श्री आचार्य जी से कांगड़ी चलने की प्रार्थना की किन्तु आचार्य जी हिचिकचा रहे थे श्रोर में श्राचार्य जी के जाने के पत्तमें था। चौ० जयकृष्ण जी, चौ० श्रमीरसिंह जी श्रादि इस वात को उचित नहीं सममते थे। श्राचार्य जी इस लिये हिचिकचा रहे थे कि उन्होंने महाविद्यालय के मेम्बरों से कह रक्खा था कि वे महाविद्यालय में ही रहेगे श्रोर इसको समुन्नत बनाने की चेष्टा करेंगे। चौ० श्रमीरसिंह यही कहते रहे कि श्राचार्य जी को किसी दशा में भी कांगड़ी नहीं भेजना चाहिये, पर हम कब सुनने बाले थे। हम यह श्रच्छी तरह जानते थे कि यदि श्राचार्य जी यहीं रहे तो इनके साथ हम लोगों को भी महाविद्यालय में मरना पड़ेगा। इसके श्रतिरक्त हमको इस बात पर बहुत दु:ख था कि यह स्थान श्राचार्य जी महाराज के श्रमुक्त नहीं है इसी लिए दोनों मित्रों के इस संमेलन के श्रपूर्व योग को में हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। म० सुन्शीराम ने मुमसे श्राकर कहा 'श्राचार्य जी तो नहीं मान रहे हैं, जात्रो, सममात्रो।' मैं कमरे में श्रावार्य जी से बातचीत की—

मैं-क्या वात है, ऋाप क्यों नहीं जाते ?

त्राचार्य जी—कैसे जाऊँ, मैं तो मेम्बरों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि महाविद्यालय से कहीं नहीं जाऊँगा। इसी प्रतिज्ञा के बल पर महाविद्यालय सभा की रजिस्टरी करवाई गई है।

मैं—इस समय त्राप मृत्युमुख में हैं। प्राण रोष रहेंगे तो त्राप फिर यहां लौट सकते हैं। त्राप काँगड़ी जाइये। त्रापके स्वस्थ होकर लौटने तक मैं यहां वैठा हूं।

आचार्य जी-अच्छी बात है मुन्शीराम जी से कहदो।

जब से आचार्य जी म० वि० में वेठे थे तब से इन्होंने कई वार हुलाकर मुझ से महाविद्यालय को कार्य चलाने के विषय में कई वार कहा था। मैंने इनकी इस वात पर कभी ध्यान नहीं दिया। कांगड़ी छोड़ने के पश्चात् मैंने विश्वास कर लिया था कि भविष्य में आर्यसमाज क संस्थावाद में नहीं पड़्रंगा। जब मैंने आचार्य जो को यह आश्वासन दिया कि उनके लौट आने तक म० वि० में रहूंगा, तब उनको अत्यन्त प्रसन्नता हुई, किन्तु यह गुरुदक्षिणा मुझे अत्यन्त मंहगी पड़ी। मैंने वाहर आकर महातमा मुन्दीराम जी से कहा "ले जाइये।" महातमा भी परम प्रसन्न हुए और बड़े आद्रश्माव व सावधानी से ओचार्य जो को पालकी में लेटाया और ब्रह्मचारियों से कहा "सावधान होकर धीरे २ ले जाओ"।

"ब्रह्मचारिगण आचार्य जी को लेकर चले गये और महातमा जी यहीं रह गये और बार प्रतापसिंह व मुझ से यही कहते रहें कि 'चलो, हमारे साथ चलो' हमने मनाकर दिया, अनेक बहाने बनाये, यह भी कहा कि हम कई दिनों से जाग रहे हैं, अब स्वस्थ सोयेंगे। मुरशीगम जी ने कहा "आज तो चलो, कल लौट आना" तब हम उनके साथ हो लिये। मार्ग की बातों में पुराने किस्से कहानियों की पुनरावृत्ति हो गयी। जो बातें स्वप्नवत् प्रतीत हो रही थीं उनकी पुनरावृत्ति हो गयी। सारे पंचपुरी में इस प्रकार मुरशीराम जी के आने व श्री आचार्य जी को ले जाने की बात बिजली की तरह फैल गई। लोग बहुत प्रसन्न थे। हमने यह सब वृत्तान्त समाचार पन्नों में भी भेज दिया था। लोग चिकत थे कि यह असभन बात समनन कैसे

हुई। आर्यजगत् में प्रसन्नता की लहर फैल गयी। म॰ मुन्शीराम, वावू प्रतापसिंह, ठा० मुलायमसिंह हम सब कांगड़ी पहुंचे। यह घटना है ता० ३ फरवरी सन् १९०८ की। वहां आचार्य जी की सब व्यवस्था देखकर, सब से मिल कर महाविद्यालय लौट आये। हम समझ रहे थे कि इसप्रकार चिरकाछ से वियुक्त दोनों मित्रों को मिलाने में विश्वि का कोई विशेष हेतु है। उस समय में महाविद्यालय में ग्यारह विद्यार्थी थे। तीन वीघे ज़मीन थी। बीच का शान्तिनिकतन का बङ्गला व जिसको देवाश्रम कहा जाता है, ये भी थे। इसी में ब्रह्मचारी रहते थे। श्री वावृ प्रतापसिंह, श्री एं० भीमसेन रामी, श्री चिम्मनलाल वैश्य तिलहारिनवासी, इन तीनों का परिवार यहीं रहता था। चौ० जयकृष्ण जी गृहस्थों के मकानों की छाइन में अमृतसर वालों की एक कुटिया थी, उसमें रहते थे। उस समय ब्रह्मचारियों में श्री विश्वनाथ शास्त्रो ( वर्तमान मुख्याधिष्ठाता ) श्री हरिशंकर शास्त्री ( वर्तमान महोपदेशक ) श्री चन्द्रदत्त शास्त्री काव्यतीर्थ (अध्यापक गु० कु० कुरुक्षेत्र), श्री जयदेव गुप्त नजीवावादी (वैद्यभूषण संगरिया मण्डी बीकानेर) इत्यादि थे। रोष का नाम स्मरण करने पर भी याद नहीं आ रहा है। ता० ८ फरवरी १९०८ सद्धर्म-प्रचारक में महाविद्यालय की स्थिति के विषय में मैंने एक लेख छपवाया । स्वामी दर्शनानन्द सग्स्वती ने किस प्रकार में वि० की स्थापना की थी व अबतक क्या विष्त-वाधायें आ पडीं और भविष्य में श्री पं० भीमसेन जी की निरीक्षकता व मुख्याध्यापकत्व में किस प्रकार सुन्दर कार्य की संभावना है इत्यादि बातों का उहोंख किया गया था। यह भी लिख दिया गया था कि स्वामी दर्शनानन्द जी के हाथ में काम नहीं रहा, रजिस्टर्ड सभा के

हाथों में सींप कर स्वामी जी पञ्जाव चले गये हैं इत्यादि। उस लेख के नीचे स्थानापन्न कार्यकर्त्ता की हैस्यित से मैंने हस्ताक्षर किये थे। महात्मा मुन्दीराम जी को भी उनकी सद्भावना के लिये धन्यवाद दिधा गया था। मार्च तक (महाविद्यालय के महोत्सव तक) मेरा यहां रहना अपरिहार्य हो गया। उन दिनों महाविद्यालय व गु० कु० दोनों के जलसे एक साथ होली की छुट्टियों में हुआ करते थे। मैंने सोचा कि महोत्सव के अवसर पर महाविद्यालयसभा स्वयं किसी व्यक्ति को मुख्याधिष्ठाता चुन लेगी और मैं स्वतन्त्रता-पूर्वक कहीं चला जाऊंगा।

"वीच में और एक घटना हुई। श्री म० मुन्शीराम व पूज्य िपता (श्री रावसाहव पं० श्रीनिवासराव) का सदैव से पत्र व्यवहार रहता था। पिता जी ने मुझे लिखा था कि तुम्हें मुन्शीराम जी जैसे सर्वश्रेष्ठ आर्यसमाज के नेता के पास रहना चाहिए। वे जिस जिस वात को कहें मान लेनी चाहिये। एक तार भी आया जिसमें दो शब्द थे "Join Kangri" कांगड़ी में काम करो। अचानक इसप्रकार के पत्र व तार आने से में समझ गया कि म० मुन्शीराम जी व पिता जी का कोई विशेष पत्र-व्यवहार हो रहा है। महात्मा मुन्शीराम जी ने मुझे बुलाया और कहा, कहां इधर उधर जाते फिरोगे, कांगड़ी के लाइफ मेंवर वनकर यहीं रहो। मैंने लाइफ मेंवरी के नियम पूछे। नियमों को पढ़कर मैंने दो चार दिन का अवकाश मांगा और कहा कि सोच विचार कर उत्तर दूंगा। महाविद्यालय लीट कर कई दिन तक सोचता रहा। इसी अवसर पर कलकत्ते से गुरु जी का भी पत्र आया जिसका आशय यह था कि आर्यसमाज जैसे संकृचित कार्यक्षेत्र

को छोड़कर कलकत्ते चले आने से भविष्य में बहुत कल्याण होगा, तुम्हारे लिये हमने स्थान की आयोजना कर स्वली है इत्यादि। आप ही की हुपा से मैं ७-८ वर्ष तक कलकत्ता-संस्कृत-कालेज की तीर्थ, मध्यमा, प्रथमा परीक्षा का परीक्षक रहा। जब मैं कई दिन तक कांगड़ी नहीं गया और न कोई उत्तर दिया तव म० मुन्शीराम का नौकर चित्ता एक पत्र लेकर मेरे पास आया जिसमें मुन्शीराम जो ने मेरे निश्चय के विषय में पूछा। मैंने उसी समय उत्तर लिख दिया। उसके शब्द मुझे अभी तक याद हैं।

श्रीमान् प्रधान \* जी सादर नमस्ते !

मैंने पूर्ण विचार किया किन्तु वहाँ त्राने की वात मेरी समम में नहीं त्रारही है। नौकरी से मुभे ऋत्यन्त घृणा है। पिता जी भी मुभे काँगड़ी जाने को लिख रहे हैं किन्तु विवश हूं। त्रंतरात्मा नहीं मान रहा है। मैं महाविद्यालय के उत्सव तक यहीं हूं। न्नमा

#### नरदेवशास्त्री।

पिता जी को लिख दिया कि मैं काँगड़ी नहीं जासकता। गुरुजी को लिखा कि मार्च के पश्चात् उधर के विषय में सोच्ंगा। वस यह वात यहीं समाप्त हुई। पिता जी को मैंने कांगड़ी के पहले वृत्तान्त लिख भेजे त्रोर लिख दिया कि जब एक बार वहाँ से चले त्राए त्र्यब जाना ठीक नहीं। सच पूछो तो मुक्ते महात्मा मुन्शीराम जी के पास ही रहना चाहिये था। किन्तु त्र्याचार्य जी का साथ छोड़ना कृतन्नता को बात सममी जाती। कांगड़ी में जो लोग त्र्याचार्य जी से मिलने जाते थे वे यही त्र्याकर कहते थे। अउस समय हम महात्मा जी को प्रधान जी ही कहते थे।

रहते थे कि श्राचार्य जी महाविद्यालय श्रवश्य श्रावेंगे, वे वहाँ प्रसन्न नहीं हैं। यह भी पता चल गया था कि रामदेव जी की कही हुई कई बातें श्राचार्य जी के कानों तक पहुँच चुकी हैं इस लिये वे श्रप्रसन्न हैं। इस प्रकार श्राचार्य जी श्रीर रामदेव जी का गोत्र न मिल सका। उस समय मुन्शीराम जी को यह स्थिति थी कि रामदेव जी के विना वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। श्री श्राचार्य गङ्गादत्त जी यहां से जो गये वरावर हस्पताल में ही रहे श्रीर महाविद्यालय के मेम्बर लोग जाकर गुरुकुल काँगड़ी व महाविद्यालय उत्सव के दिनों में ही उनको ले श्राये। महात्मा मुन्शीराम श्राचार्य जी का महाविद्यालय श्राना नहीं चाहते थे पर भगवती भवितव्यता की बात को वे भी कैसे टालते।

### फिर महाविद्यालय में

महाविद्यालय के महोत्सव में खूव जमघट रहा। मास्टर आत्माराम जी, पं० गणपित शर्मा, पं० ऋषिलानन्द जी, पं० जगन्नाथ निरुक्तरत, पं० सीताराम जी शास्त्री कविरत्न ऋादि समाज के जितने भी प्रमुख पिडत व्याख्याता थे ऋाये। जो भी कांगड़ी गया वह यहाँ ऋवश्य ऋाया। इस उत्सव की सफलता का श्रेय ऋषिकतर चौ० जयकृष्ण जी को देना चाहिये। ऋार्य-जगत् में एक तहलका-सा था। लुक्सर स्टेशन पर तीस सहस्र विज्ञापन बांटे गये थे। दक्त के मन्दिर पर उधर से यात्रियों को लाने के लिये वैलगाड़ियों का प्रवन्ध किया गया था। गणपित शर्मा व मास्टर ऋात्माराम जी के व्याख्यानों ने ऋार्य-जनता को हिला दिया। जब ऋाचार्य जी कांगड़ी से लौट ऋाये उस दिन तो महाविद्यालय में ऋपूर्व उत्साह रहा। पं० ऋखिलानन्द

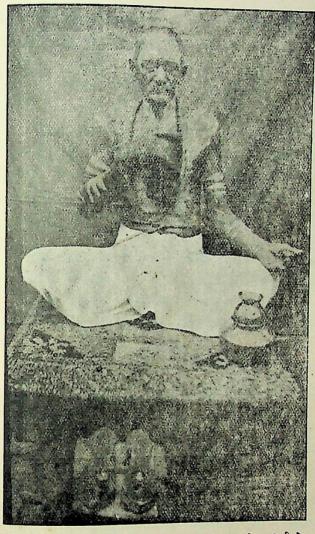

श्री पर्ग्डा रामचन्द्र जी बेलोन (स्वामी शुद्धबोधतीर्थ के बालसखा, ऋवस्था ७१ वर्ष)।

ने टोपी उतार २ कर खूब धन मांगा। पांच सहस्र रु० (नक़द और प्रतिज्ञारूप में) प्राप्त हुआ। कई नये ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुये। उनमें पं० वासुदेव शर्मा भजनोपदेशक (ऊमरी निवासी) के भतीजे पं० सत्यव्रत शास्त्री अध्यापक महाविद्यालय भी थे। ये गये थे वहां कांगड़ी प्रविष्ट होने, पर वहां प्रवेश नहीं हुआ। फर्र खाबाद गुरुकुल के महोत्सव के पश्चात् यह पहला ही इतना बड़ा समारोह देखने को मिला व यह कार्य हमारे हाथों से सम्पन्न हुआ, इस बात की बड़ी प्रसन्नता रही। पण्डित पद्मसिंह शर्मा भी उत्सव से पूर्व आगये थे, उनके कारण भी विनोद, आमोद-प्रमोद की प्रचुर मात्रा रही।

मैंने पद्म सिंह जी को म० वि० के महोत्सव का निमन्त्रण् भेजा था साथ ही लिख दिया था कि "त्रप्रतर्कित गति से यहां फंस गया हूं। महोत्सव पर चला जाऊंगा'। पद्मसिंह शर्मा ने लिखा कि मैं त्रारहा हूँ, वहीं विचार होगा पर स्मरण रखिये—

> भयाद्रणादुपरतं, मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो, भूत्वा यास्यसि लाघवम्॥ श्रवाच्यवादांश्च बहून्, वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्॥

मैंने उत्तर दिया कि दूर से बैठे २ ही बातें बना रहे हो, आत्रो देखो तो पता चले किस मुसीबत का सामना है। शर्मा जी लाहोर आर्यविद्यार्थी-आश्रम में पढ़ते थे, तभी का हमारा इनका परिचय था। दो वर्ष एक साथ रहे। १८९६ में शर्मा जी

लाहोर से चले गये फिर १९०१ में विजनौर के उत्सव पर मिले थे। जब ये काँगड़ी में थे। (मेरे वहाँ जाने के पूर्व) तब हम दोनों में पत्र व्यवहार रहता था। पत्र व्यवहार प्राय: संस्कृत में होता था। सामाजिक चेत्र में यत्र तत्र मिलते ही रहते थे। जब महाविद्यालय के महोत्सव पर भेंट हुई तब से आमरण घनिष्ठ सम्बन्ध रहा।

"इस उपर्युक्त महोत्सव की समाप्ति पर महाविद्यालय की महासभा हुई। उसमें सबने सर्वसम्मित से लेखक को ही मुख्याधिष्ठाता चुना। श्री त्राचार्य जी, पं० पद्मसिंह शर्मा, चौ० जयकृष्ण जी के ऋत्याग्रह के कारण सत्याग्रह (म० वि० से चलेजाने का) फेल हुआ। पं० पद्मसिंह शर्मा भारतोद्य के सम्पाकद बने।श्री पं० भीमसेन शर्मा मुख्याध्यापक बनाये गये। ऋाचार्य जी, जो कहीं भी जाँय आचार्य ही रहते हैं, महाविद्यालय के आचार्य रहे।

तव से मेरा अब तक महाविद्यालय से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध चला ही जाता है। क्या प्रतिष्ठित सदस्य, मन्त्री, उपप्रधान, प्रधान (गतवर्ष पांच घरटे के लिये प्रधान भी रह चुका हूँ), मुख्याध्यापक, व्यवस्थापक, भारतोद्य-सम्पादक, किस २ बात को लिखा जाय प्रयः सभी पदों का काम करना पड़ा। प्रथम पाँच वर्ष अर्थात् १९०५ से १९१३ तक लेखक ही महाविद्यालय का मुख्याधिष्ठाता रहा। फिर लगभगदो वर्ष मन्त्री रहा। फिर तब से कभी २ एक हाथ से महाविद्यालय व दूसरे हाथ से देहरादून—गढ़वाल सम्भालना पड़ा।

त्र्याज श्री स्वामी दर्शनानन्द जी (संस्थापक) श्री वावू सीताराम जी ( भूमिदाता) श्री पं० पद्मसिंह शर्मा, श्री पं० भीम-सेन शर्मा, प्रधान महाराजसिंह, चौ० त्रमीरसिंह, ला० केवल-कदगा. चौ० जयकृष्ण जी, सेठ सीताराम (त्रहार), पं० राम-म्बरूप ( त्रहाद ) डाँ० हरद्वारीसिंह जी (रूड्की), पं० गरापति-शर्मा, पं० सीताराम शास्त्री, कविरत्न, श्री पं० तुलसीराम जी (सामवेदभाष्यकार मेरठ) श्री बाबू ज्योतिस्वरूप जी रईस देहरा-द्न, श्री पं० वलदेवसहाय व्यास, चौ० मानसिंह रईस मुडलाना. ला० मुसदीलाल जी कोषाध्यत्त, ला० शिवदयालसिंह रईस जानसठ, पं० वासुदेव शर्मा त्रमरी त्रादि त्रादि महाविद्यालय के प्राण-प्रतिष्ठापकगण इस ऋसार संसार में नहीं हैं। इन्होंने जिस लगन से, जिस श्रद्धा से, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने तन मन धन से सेवा की, उसको आर्यजगत् जानता है। महाविद्यालय के इतिहास में इनके नाम सुवर्णी तरों में लिखे जाने चाहियें। त्र्यौर साथ ही नाम लिखा जाना चाहिये त्र्याचार्य स्वा० शुद्धवोधतीर्थ जी महाराज का जिन्होंने चौबीस वर्ष तक शान्त गम्भीरभाव से कार्य किया और और कार्यकर्ताओं को भी सूत्र में बाँध रक्खा।

हम पांचों में (श्री पं० रिवशङ्कर जी को मिलाकर) एक बात विशेष थी। वह यह कि जब एक ने कोई काम कर डाला तो बस, इच्छापूर्वक हो अथवा अनिच्छापूर्वक सब उस काम में जुट जाते थे। हानि लाभ यश अपयश का लेखा सब में समानरूप से बट जाता था। परस्पर उम्र मतभेद भी रहते थे पर गुरुशिष्य-संबन्ध-परम्परा के कारण घर में ही मामले सुलमा लिये जाते थे। रूठा- राठी भी हो जाती थी पर शीघ्र ही मिट भी जाती थी। सन्१९१६ से मेरा ध्यान राजनैतिक च्रेत्र में लगा, ऋौर सम्पादक पंठ पद्मसिंह शर्मा घर की उलक्षनों में फंसे। ऋौर इसी वर्ष से दोनों के कार्यचेत्र भिन्न हुये। वे साहित्य च्रेत्र में ऋवतीर्ण हुये, मैं राष्ट्रीय चेत्र में उतर पड़ा।

हमारे पीछे महाविद्यालय का समस्त भार श्री त्राचार्य जी व पं० भीमसेन जी शर्मा, पं० रिवशंकर जा, त्र० त्रानन्दप्रकाश जी व स्नातकमण्डल पर जा पड़ा। पं० काँचीदत्त जी शर्मा भी खूब काम करते रहे। इनके सुयोग्य पुत्र वि० भा० पं० वासुदेव शमा सांख्यतीर्थ होनहार व्यक्ति हैं। १९१६ से १९३२ इस त्रावसर में एक वार १९२३ में जेल से त्राने के पश्चात् व एक वार १९२८ में सुख्याधिष्ठातृपदका भार लेना पड़ा। महाविद्यालय में हम चारों तो थे ही किन्तु गुरुकुल काँगड़ी छोड़ने के पश्चात् गुरुवर श्री पं० काशीनाथ शास्त्री भी छः वर्ष तक महाविद्यालय में रह गये। भाष्याचार्य श्री पं० हरनामदत्त जी भी दो वर्ष रहे। त्रापके त्राने से महाविद्यालय की ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी।

१९०८ में ग्यारह विद्यार्थी श्रीर निराकार फण्ड का चार्ज लेकर जो कार्य चलाया गया श्राज उसी विद्यालय में दो सौ खात्र विद्याध्ययन कर रहे हैं। जिसके पास केवल तीन बीध जमीन थी उस महाविद्यालय के पास चार सौ वीधे जमीन श्रीर डेढ़ लच्च के श्राश्रम तथा श्रन्य भवन हैं। सैकड़ों स्नातक व सुयोग्य उपाधिधारी ब्रह्मचारी यहां से निकल कर स्वशकत्त्यनुरूप देश तथा धर्म की सेवा कर रहे हैं। महाविद्यालय में जिस २ प्रकार वृद्धि होती गयी, गृहकलह बहुत रहे। श्रीर श्रार्थ-

समाज में कौन सी संस्था है जो इस रोग से बची। उन सबके विषय में मौनसाधन ही श्रेष्ठ है।

तीन प्रकार के दान राजस, तामस, सात्विक, श्रौर तीन प्रकार के कार्यकर्ताश्रों की तीन प्रकारकी बुद्धि राजसी, तामसी, सात्विकी, उनकी तीनों प्रकार की प्रवृत्तियां, फिर उनके तीन प्रकार के मिश्रित फल, इन सब ममेलों में यही श्राश्चर्य है कि इतना कार्य कैसे हो सका, जितना चाहते थे श्रौर जैसा चाहते थे वैसा श्रौर उतना नहीं हो सका, इसका श्राश्चर्य नहीं।

जीवन भर का अनुभव है कि आर्यसमाज रजोगुणी सोसाइटी है। इसमें भी तामस का अंश अधिक व सात्विक अंश थोड़ा, इसीलिये मिश्रित फल मिलना ही चाहिये। अकारण अथवा निष्कारण धर्म समम कर केवल कर्तव्य बुद्धि से कार्य करने वालों की भीं संख्या वहुत न्यून है। इस प्रकार राजसी प्रकृति के लोगों में से चुनकर बनाई हुई कमेटियों द्वारा प्रवर्तित व सख्रिलित संस्थाएं दु:ख उद्देग परिताप और परिहास का कारण बन गई तौ फिर आश्चर्य करने की क्या बात है। आर्यसमाज की संस्थाओं का सूदम निरीत्तण करने से यह बात स्पष्ट समम में आ सकती है कि आर्यसमाज का इतिहास ही दो पार्टियों का इतिहास हैं। फिर आर्यसमाज व उसकी संस्थाएं पार्टी-फीलिंग से किस प्रकार बच जातीं, कारण के गुण कार्य में आते ही रहते हैं।

महाविद्यालय के प्रारम्भिक दिनों में श्री वैद्यराज रामचन्द्र जी ने खूब पुरुषार्थ किया है ऋौर जब से वे स्वतन्त्ररूप से कनखल में रहने लगे तब से ऋब तक ऋपनी ऋनुपम चिकित्सा द्वारा महाविद्यालय की सेवा करते रहते हैं। श्री पं० यागेश्वर जी की भी सहायता पूरांसनीय है ऋौर शतमुख से पूरांसनीय है।

स्वर्गीय लोगों के अतिरिक्त अब तक जिन्होंने महाविद्यालय के कार्य में सहायता दी है और जिनके सम्बन्ध अद्धरणरूप से बने हुए हैं, उनके नामों का उल्लेख करना भी हमारा कर्तव्य है-

श्रो बा० मथुरादास जी रईस रुड़की, तन मन धन से महा-विद्यालय के सहायक रहते हैं, इनमें पदलोलुपता का लेश भी नहीं है। चैा० भगीरथलाल जी महेवड़ श्रद्धालु व्यक्ति हैं, पचीस वर्षा में महाविद्यालय में उलट पुलट ऋर्थात् क्रान्ति हुई किन्तु आप एकरस चले त्राते हैं। ला० जमनादास जी रईस जसपुर, **ऋापने महाविद्यालय को ऋच्छी ऋार्थिक सहायता दी।** श्री पं० शङ्करदत्त जी शर्मा, मुरादाबाद, त्र्राप तो महाविद्यालय में जीवन-रस डालने वालों में ऋथवा नवरस उत्पन्न करने वालों में से एक हैं। चैा० रघुराजसिंह पृथ्वीपुर विजनौर, दशवर्ष से ऋधिक काल तक प्धानपद को अलंकत कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त विद्याभास्कर विश्वनाथ शास्त्री, विद्याभास्कर रामावतार शास्त्री, विद्याभास्कर उद्यवीर शास्त्री, विद्याभास्कर काशीनाथ शर्मा काव्यतीर्थ, त्र्रायुर्वेदभास्कर हरिशङ्कर शास्त्री, विद्याभास्कर चन्द्रदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर हरिदत्त शास्त्री पञ्चतीर्थ (वर्तमान त्र्याचार्य म० वि० ज्वालापुर) श्री हरिशङ्कर शास्त्री इत्यादि <del>के</del> सहयोग व सद्भाव की पूरांसा करनी पड़ती है। स्वा० ब्रह्मानन्द जी सरस्वती भी पूर्ण सहयोग देते रहे, आप मांगने के कार्य में सिद्धहस्त हैं।

हमारे पुराने प्रेमियों में चौ० लालसिंह नारसन खेड़ा, चौ० तुलसीराम बड़सू, चौ० हुक्मचन्द लिबरहेड़ी, चौ० मामराजसिंह जी रईस शामली, चौ० मर्स्ट्र्सिंह जी वलहेड़ी, स्वा० सदानन्द जी (ला० सुन्दरलाल वानप्रस्थी), म० शीतलप्रसाद विद्यार्थी (शान्ति प्रेस सहारनपुर) इत्यादि का नाम भी उल्लेख योग्य है। बहादुरपुर के चौ० रघुवीरसिंह व चौ० सतराम को भी हम नहीं भूल सकते। स्वा० मुक्तानन्द जी (वा० मोतीराम) ने भी महा-विद्यालय के लिये बहुत कष्ट सहे। पुराने भक्त अत्रिवर्मा (कटारपुरी) को भी कोई कैसे भुलाये। ला० इन्द्रराजसिंह सलेमपुरी महाविद्यालय के एकरस भक्त चले त्रारहे हैं। कनखल के लाट कृष्ण चन्द्र जी व ला० बेनीप्रसाद जी, इनका भी ऋटूट प्रेमसम्बन्ध त्राज तक चला त्राता है। बा॰ जगदम्बाप्रसाद (स्व० वा० सीताराम जी के भान्जे) के स्नेह के विषय में मैं क्या वर्णन करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा इनका कोई पूर्वजन्म का ही सम्बन्ध है। पं० वासुदेव शर्मा भजनोपदेशक के शिष्य कुंवर नरेन्द्रसिंह, चौ० ऋषिराम भजनोपदेशक को भी हम भुला नहीं सकते, इनके सुयोग्य पुत्र प्रिय वलजित् पञ्जाब में प्रोफेसर हैं, भक्तिभावपूर्वक महाविद्यालय की वरावर सेवा कर रहे हैं।

महाविद्यालय के स्वर्गीय स्नातकों व ब्रह्मचारियों में श्री विद्या-भास्कर विश्वनाथ शर्मा (रत्नगढ़), श्री विद्याभास्कर कद्रदत्त शर्मा (उन्नाव), श्री भगवद्त्त शर्मा (उन्नाव), श्री बलवीर शर्मा (पुत्र ला० मूलराजसिंह इन्द्री करनाल), श्री सरस्वतीभूषण मानपाल वर्मा (मुख्याधिष्ठाता), श्री सत्यव्रत शास्त्री (मतलबपुर), श्री विश्वानन्द, श्री चाकदत्त शास्त्री, फिजीवासी रामदेव गुप्त, ब्र० अर्थपित, ब्र॰ सत्यपाल, ब्र॰ सहदेव वर्मा आदि की स्मृति आती है तो बहुत क्लेश होजाता है। पर क्लेश करने की बात ही क्या है, संसार की गित ही ऐसी है। जो जन्मा सा मरा। जा आया सा गया। ईश्वरीय नियम टाले नहीं जा सकते।

श्री श्रीधर (श्री त्राचार्य स्वा० शुद्धवोधतीर्थ जी का भतीजा) श्री दीपचन्द (बेलोन) ये दोनों ऋत्यन्त होनहार छात्र थे, किन्तु ऋसमय उठ गये। श्रीधर जी ऋमृतसर शास्त्रिपरीचा देने गये थे, वहीं समाप्त हुये। परीचा भी पूरी न देसके। श्री त्र० शुकदेव (भोगपुर निवासी) प्रो० माणिकराव जी के पास बड़ौदा व्यायाम सीखने गया था, वहां से बम्बई गया और वहीं उसका ऋकस्मात् देहावसान होगया।

प्रिय वाचकवृन्द ! मैं महाविद्यालय का इतिहास लिखने नहीं बैठा हूँ । महाविद्यालय का इतिहास लिखेंगे महाविद्यालय के अधिकारी।

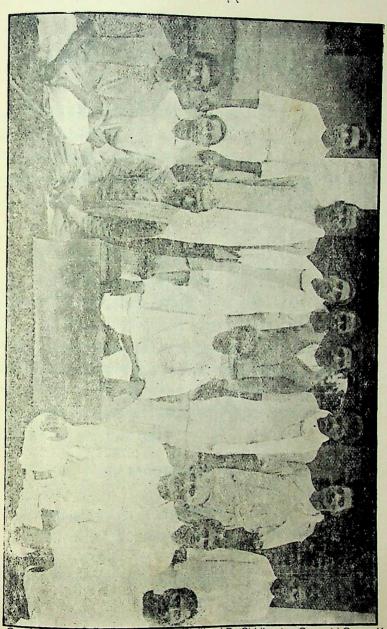

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# महाविचालय कैसे चलाया गया।

वाचकवृन्द ! यह तो अच्छी तरह जान गये कि कांगड़ी से दो मित्रों का वियोग किस प्रकार हुआ, उसमें मुख्य कारण क्या था, फिर समझौते की चेष्टा करने पर भी किस प्रकार वह हो न सका, किस प्रकार थी आचार्य जी महाविद्यालय में पथारे, किस प्रकार उनका शिष्यमण्डल एकत्रित हुआ, सभा की रजिस्टरी श्री आचार्य जी के कारण ही हुई।

जब उपाध्याय दिलीपदत्त जी स्वार्ग्य दर्शनानन्द जी की प्र रणा से श्री पंग्मीमसेन जी को लेने भोगपुर पहुंचे तब वे उपाध्याय जी सहित श्री आचार्य जी के पास अनुज्ञा मांगने आये। श्री उपाध्याय जी ने पहले २ यह बात मुझसे लिएई पर पीछे से उन्होंने अपने आने का प्रयोजन सुनाया। मैं उस समय महाविद्यालय के विषय में अच्छे विचार नहीं रखता था। दूसरी बात यह थी कि एक बड़े गुरुकुल को छोड़ने के पश्चात फिर उसी लाइन में उसी प्रकार काम छेड़ना मुझे नहीं रुचता था, इस लिये मैंने पण्डित जी से कहा—

मैं—सुना है आप महाविद्यालय जा रहे हैं?

पं० जी—हां

मैं—श्री आचार्य जी ने अनुमित देदी?

पं० जी—जब मैंने निश्चय ही कर लिया था तब वे भी क्या

करते।

मैं—पं० जी आप अग्नि में कूद रहे हैं।

पं॰ जी—अब जो हो।
मैं—अच्छा मेरे कहने से आप एक कार्य अवदय करें।
पं॰ जी—वह क्या ?

मैं—आप एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित करें जिसमें कांगड़ी छोड़ने के कारणों का विस्तृत वर्णन हो फिर चाहे महाविद्यालय में ही वैठिये। पर चुपचाप जाकर साधारण व्यक्ति के सदश न वैठिये।

पंo जी-यह वात में अवश्य करूंगा।

उपाध्याय दिलीपदत्त जी व पं० भीमसेन जी शर्मा महा-विद्यालय पहुंचे और मैं पं० जी के वक्तव्य की प्रतीक्षा ही देखता रह गया और उधर महाविद्यालय-समाचार में निम्नलिखित आशय की विद्याति निकली—

# पं० भीमसेन शर्मा का शुभागमन।

"बड़े हर्ष का विषय है कि श्री पं० भीमसेन शर्मा जो ज्यांकरण, साहित्य व वेदान्त के बड़े पण्डित हैं और जिन्होंने कांगड़ी में कई वर्ष कार्य किया, महाविद्यालय में आगये हैं और उन्होंने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।"

(महाविद्यालय समाचार)

इसी विहासि के नीचे एक मनोरंजक समाचार छपा था। ''एक दानी महाशय ने महाविद्यालय को तेहतीस बोरियां दान दी हैं, आशा है इन बोरियों को भरने के लिए कोई और दानी महाशय अन्न भी भेज रहे होंगे'। इस महाविद्यालय समाचार के अंक में एं० भीमसेन जी का कोई वक्त व्य नहीं था। मुझे दुःख हुआ कि एं० जी ने बड़ी भूल की कि वक्त व्य दिये विना ही महाविद्यालय में वेठ गये, काम करने लग गये। म० मुन्हीराम अब इन्हें रगड़े विना नहीं छोड़े गे।

## पं० जी की कप्टसहिष्णुता।

पं० जी का वेतन ५०) लिखा गया था पर वहां था क्या जो इन्हें मिलता। छः सात मास तक अपने पहें से खर्च करके काम घलाते रहे। भण्डार में कुछ नहीं था, कोष में कुछ नहीं था। केवल कोरा चार्ज देकर स्वामी जी पंजाव चले गये थे। तुलसीराम बापू जो उस समय मन्त्री थे, एक दिन मंत्री का बस्ता पं जी के सुपुर्द कर के चले गये। अब तो पं जी ही महा-विद्यालय के अनभिषिक राजा थे, जो चाहें करें। उस समय छात्रों को, ब्रह्मचारियों को भोजन भी पर्याप्त नहीं मिलता था। कई दिन तक शोशम के पत्तों का साग उबला, कभी आदा है दाल नहीं, कभी दाल है आटा नहीं, कभी दोनों नहीं यह दशा रही। एं० जी ने बड़े धेर्य से कार्य किया और धो<mark>रे धीरे</mark> दुर्दिन हरते गये। फिर मायापुर वाही वह घरना हुई और बा॰ प्रताप-सिंह जी श्री आचार्य जी को टेकर महाविद्यालय में पहुँ वे । वहाँ वा० सीताराम जी, चौ० जयकृष्ण जी रईस अमृतसर, पं० रविशंकर जी शर्मा, चौ० अमीरसिंह जी, चौ० महाराजसिंह जी आदि के अनुरोध से श्री आचार्य जी रह गये। यह समाचार हमको जब भोगपुर में मिला तब बड़ा दुःख हुआ कि पण्डितलोग क्या करने छगे हैं। मैं तो फिर इसी संताप से महाविद्यालय

गया ही नहीं, सीधे फर्श खाबाद चला गया क्योंकि छुट्टी लेकर आया था। जब रेल से जा रहा था तब महाविद्यालय के सामने जब गाड़ी आई तब मैंने एक लम्बा साइन बोर्ड देखा जिसमें लिखा था—

'' साधु आश्रम, निःशुस्क गुरुकुल महाविद्यालय, बुनने का कारखाना, ''ब्रह्मचर्य-आश्रम'' और न जाने क्या क्या। हां भूल गया ''उपदेशक विद्यालय'' भी लिखा गया था।

इस साधु आश्रम में पहले स्वामी सर्वदानंद जी आदि रहे थे, यह बात पीछे से ज्ञात हुई।

मैंने मन में कहा कि फूटे भाग्य पण्डितों के, पर यह क्या पता था कि ठेखक की समाधि भी इनके साथ बनने वाली थी। यह क्या पता था कि इसी स्थान से पण्डितमण्डिली का प्रकाश होने वाला था। इसी धाम से सहस्रों गरीब ब्रह्मचारियों का उद्धार होना था। यही निः शुक्क शिक्षा का केन्द्र बनने वाला था। और सब से बड़ी बात यह कि जिस कांगड़ी को छोड़ चुके थे वह भी महाविद्यालय के पड़ोस में आने वाली थी। यही तो है विधि की विचित्र लीला। श्री आचार्य जी के महाविद्यालय में आते ही सब प्रवन्ध ठीक हो गया। पं० भीमसेन जी शर्मा तो ऐसे प्रसन्न हो गये जैसे कोई अक्ष्य्य भण्डार मिल गया हो। अब तो इनको यही एक चिन्ता रही कि पं० पद्मसिंह शर्मा व राव जी (लेखक) आजायें तो बस बाजी जीत ली। पं० पद्मसिंह व मैं किस प्रकार आये यह पहले लिख चुके हैं।

इतने वड़े दिगाज पण्डित, प्रत्येक विषय के प्रकाण्ड पण्डित जब महाविद्यालय में पहुंच गये तब महाविद्यालय की ख्याति वढ़ती ही। श्री आचार्य जी प्रातः ४ वजे से वरावर रात्रि के ११ वजे तक पढ़ाते रहते थे। बीच में भोजन व विश्राम में तीन घण्टे जाते थे। अब महाविद्यालय में केवल कोई त्रृटि थी तो धन की, अन्न की। अमृतसर वालों ने उस समय जो भी सहायता की उसका वर्णन कैसे किया जावे। सब सहायता चौ॰ जयकृष्ण जी के कारण आती थी। ला॰ हरद्याल तालवड़, ला॰ कर्मचन्द सर्राफ, ला॰ राधाकृष्ण अहलुवालिया, ला॰ वालमुकुन्द कपूर, किस किस का नाम लिया जाय, नाम याद भी तो नहीं। म॰ वि॰ की रजिस्टरी होने के पश्चात् का प्रथम महोत्सव जिस धूमधाम से हुआ उससे भी महाविद्यालय की धाक जम गयी। चौ॰ महाराजसिंह, चौ॰ अभीरसिंह जी आदि ने किसानों से अन्न उगाहने की प्रथा चलाई जोकि अब तक चली जा रही है। मैं तो यही कहुंगा कि अब तक महाविद्यालय जो चल सका इन्हीं किसानों व ज़िमींदारों की अन्न की सहायता के कारण ही चला और भविष्य में भी यही प्रथा चलाती रहेगी।

महाविद्यालय के प्रारंभिक दिनों में, विपत्ति के दिनों में, जब कांगड़ी व ज्वालापुर में 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे'' हो रहा था, उन दिनों में जिन्होंने महाविद्यालय की रक्षा की, तन मन धन से सहायता पहुंचायी वे सचमुच धन्यवाद के पात्र है, वे सचमुच पुण्यशाली हैं क्योंकि वही अंकुर आज महावृक्ष हो गया है जिस की शीतल छाया में सहस्रों पान्थजन विश्राम करते रहते हैं। जिसके मधुर फल के आस्वाद से जनता प्रसन्न होती रहती है। निदाध काल में थोड़ा वहुत भी जल देकर जो अंकुरों की रक्षा करता है उस मालाकार का कृतन्न होना ही चाहिये। वर्षा ऋतु के वादल वर्षा काल में ही जल पहुंचाते हैं, निदाध कालमें उनके दर्शन कहाँ?

तोयैरल्पैरपि करुणया,
भीमभानौ निदाघे।
मालाकार! व्यरचि भवता,
या तरोरस्य पुष्टिः।
सा किं शक्या जनयितुमिह,
पावृषेण्येन वारां।
धारासारानपि विकिरता,
विश्वतो वारिदेन।।
(जगन्नाथ)

पण्डितराज जगन्नाथ की उपयुक्त अन्योक्ति महाविद्यालय पर सर्वातमना संगठित होती है।

श्री आचार्य जी महाराज की निरीक्षकता में,

श्रसाधना वित्तहीना:, बुद्धिमन्तो बहुश्रुता:, साधयन्त्याञ्च कार्याणि काकाखुमृगकूर्मवत्॥

विष्णुरामां की उक्ति के अनुसार कार्य होता रहा। श्री आचार्य जी महाविद्यालय की हाईकोर्ट थे। महाभाष्य के राज्दों में कहना हो तो "यच्छन्द आह तदस्माकं प्रमाणम्" थे। गुरु थे, आप्त थे, ह्येष्ठ थे, श्रेष्ठ थे। यह आवश्यक नहीं था कि हम लोग अनुकूल वातों को ही मानते, न रुचने वाली बात को भी मानते थे। इस प्रकार काम चलता रहा। जब आचार्य जी को कोई अस्त्र नहीं चलता था तब ''रोषं कोपेन प्रयेत्'' उन केकोध से सब काँपते रहते थे। सब का यह निश्चय था कि चाहे कुछ भी हो जहाँ तक संभव हो श्रीआचार्य जी को नाराज़ नहीं किया जायगा। कभी कभी घर के बड़े बुढ़ों की तरह आचार्य जी रूठ कर चल जाते थे, हम लोग फिर मनाकर लाते थे। जिन्होंने इस गुरूशिय प्रणय को देखा वे जानते हैं कि यदि महाविद्यालय के संचालकों में गुरुशिष्यभाव न होता तो महाविद्यालय चल ही नहीं सकता था।

शिष्य लोग तो आचार्य जी को गुरु करके मानते ही थे किन्तु महासभा अथवा महाविद्यालयसभा भी उनको इतना अधिक मानती थी कि सब कमेटी एक तरफ रहे तो स्वा॰ शुद्धबोध जी की हो बात चलती। महासभा अथवा महाविद्यालय के पास किये हुए एस्तोब स्वा॰ शुद्धबोध जी की अनुमति अथवा स्वीकृति के बिना महीनों पड़े रह जाते थे। स्वा॰ शुद्धबोध जी महाविद्यालय के मुसलिनी, हिटलर, डिक्टेटर जो कुछ कहिये, थे। क्या मज़ल कि इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात हो जाय। महाविद्यालय के सभासदों व अधिकारियों ने, मैं कहुंगा, स्वा॰ जी का पूर्ण संमान रक्खा। स्वा॰ जी जब कभी रुठ कर जाते तब अपनी ही इच्छा से जाते थे। गत छव्बीस वर्षों में दो-तीन वार सभा में गड़बड़ हुई, पर स्वा॰ जी रुठ कर चले जाते तो गड़बड़ें तत्काल मिट जातीं। स्वा॰ जी अपनी इच्छाविरुद्ध न देखना चाहते थे न सुनना। उनका उम्र तेजस्वी स्वभाव ही ऐसा था। कभी कभी

वे समय की गित को पहचानने में भूल कर जाते थे। वे कांगड़ी से जिस प्रकार आये, हम लोगों का परामर्श लिये विना ही, कुछ कहे-सुने विना ही आये, यह कोई अच्छी वात नहीं थी। स्वा॰ शुद्धवोध जी में एक विचित्र बात यह थी कि जब उनका पूर्णवल होता था तब भी कभी कभी रूठ जाते थे व चले जाते थे। जब स्वा॰ जी कांगड़ी से चले तब वहां हम लोगों का पूर्णवल था यहां तक कि म॰ मुन्शीराम जी एक वार मुझे मुख्याधिष्टातृपद का चार्ज देने को तैयार हो गये थे पर मैंने नहीं माना।

वड़े गुरुकुल में रहकर, वड़ी शान में रहकर आचार्य जी अपने पूर्व दिनों को भूल गये थे। उनको गुरुकुल काँगड़ी के सन्मुख कोई अन्य गुरुकुल नहीं भाता था। मनुष्य को अपनी पूर्विस्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिये। ईश्वर ने उन्हें कांगड़ी से निकालकर एक प्रकार से यह कहा—

"गङ्गाद्त्त, तू उन दिनों को भूल गया क्या, जब दो पैसे लेकर घर से भागा था। तुमें मथुरा के गुरुगृह के वे दिन भूल गये क्या, जब डेढ़ वर्ष तक गौत्रों की सानी करके त्रप्राध्यायी पढ़ता रहा। काशीवास के दिन भूल गया क्या, जब त्रेत्र का द्वार बंद होने के कारण तुमें कई वार भूखा लौटना पड़ा। चल निकल यहां से, जाकर गरीब छात्रों का उपकार कर, यहां के इस ठाट बाट में नष्ट होजायगा" इत्यादि।

त्राचार्य जी ने गुरुकुल कांगड़ी जैसा वैभवशाली गुरुकुल छोड़ा तो क्या, उसी जैसा दूसरा विचित्र गुरुकुल (महाविद्यालय) चलाकर दिखाया, जहां दो सौ ब्रह्मचारी विद्याध्ययन कर रहे हैं।



एं० रामगोवा र र्जा दंद्यरह्न <mark>ब्</mark>याऊ (त्वामो जी के प्रस सेवक) । CC-O. Gurukul Kangri Collection, Hari<mark>dwar. D</mark>igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



राजाश्रयाभाव, लोकाश्रयाभाव इत्यादि स्रभावों के रहते भी वर्तमान समय में प्राचीन निःशुल्क शिक्षा का बीड़ा उठाना है साहस, तेज च तपस्या की बात।

गुरुकुल काँगड़ी भी ऋनुभव के रूप में खोला गया था। महाविद्यालय भी अनुभव-रूप में चलाया गया था। दोनों प्रणालियों का अनुभव-फल आर्यजगत् के सामने है। किस प्रणाली से त्रायंजगत् का त्रिधिक उपकार होरहा है इस बात का निर्णय त्रार्यजगत् ही करे। किन्तु महाविद्यालय द्वारात्रार्यसमाज का जितना ठोस कार्य हुआ है, निर्धन छात्रों का जितना उपकार हुआ है और होरहा है उसको आर्यजगत् स्वयं अनुभव कर रहा है। विपरीत परिस्थितियों में खल्प व्यय में इससे अधिक कार्य हो ही नहीं सकता। जितना सात्त्विक दान त्रारहा है उतना अच्छा कार्य होता जारहा है, राजस दान से राजसी बुद्धि के कार्यकर्ता व संचालक कभी २ त्रापस में कलह करके हानि कर बैठते हैं। तामसी दान भी यथार्थ उन्नति में बाधक है ही। ऋसु इस तात्त्रिक विवेचन की यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। त्राज स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी इस लोक में नहीं हैं किन्तु उनका तप फल रहा है यही सन्तोष का विषय है। त्र्याज स्वा० श्रद्धा-नन्द इस लोक में नहीं हैं त्रौर गुरुकुल कांगड़ी भी त्रपने ढंग पर चल रहा है। दोनों गुरुकुल व महाविद्यालय पास २ हैं। दोनों की सीमाएं त्रापस में सट गई हैं। दोनों में सौमनस्य बढ़ रहा है यही सन्तोष का विषय है। काल की ऋनन्त गति किस समय किस रूप में दोनों संस्थात्रों को किस गति पर लेजायगी इसको कोई मानवी प्राणी नहीं जान सकता। लेखक दोनों के लिये अभ्युद्य की त्राकांचा करता हुत्रा त्रागे बढ़ता है।

#### श्री स्वा० जी का स्वभाव।

स्वा० जी के स्वभाव को थोड़े शब्दों में कहना हो तो जगन्नाय परिडत के श्लोक में इस प्रकार कह सकते हैं—

उपरिकरवालधाराकाराः,

भुजङ्गमपुङ्गवाः

अन्तःसाक्षादुद्राक्षादीक्षागुरवो

जयन्ति केपि जनाः ॥

उनके निर्देशानसार यथारीति ऋध्ययन न करने वालों के लिए साज्ञात् भुजङ्गरूप थे, किन्तु हृद्य इतना कोमल था कि उसका वर्णन नहीं होसकता। वे इतने छात्रवत्सल थे कि छात्रों का हित सधता हो तो वे अन्यों के हिताहित की पर्वाह नहीं करते थे। बात्रजनसमुदाय ही उनका सर्वस्व था। वे उसके लिए जो चाहे कर सकते थे। यदि किसी समय छात्र रूठकर भोजन करने नहीं गया तो वे भी जब तक उसको मनाकर भोजन न करा लेते तब तक स्वयं भी भोजन न करते। एक ज्ञाण में दुर्वासा ऋषि प्रतीत होते तो दूसरे चए ही शान्त दान्त वसिष्ठ मुनि दिखलायी पड़ते। कभी २ ऐसा भी देखने में त्राया कि वे जिस छात्र पर, ब्रह्मचारी पर अप्रसन्न होते थे कई दिन तक उससे नहीं बोलते थे, फिर भी छात्र न समभे तो स्वयं दर्याद्र-हृद्य होकर सममाने लगते थे। उनका कुछ खयाल ऐसा था कि गुरु के आकार इङ्गित चेष्टित से ही ब्रह्मचारी को उसका मनोगत विदित होकर उसको (ब्रह्मचारी को) सावधान होकर कार्य करना चाहिये। श्री स्वा० जी के पुराने छात्र तो

## आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषाोन च । नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः॥

इस त्राकार-इङ्गित विद्या में खूब प्रवीण होगये थे। श्री स्वा० जी त्राधी बात कहते थे त्रौर शेष शिष्य की बुद्धि पर छोड़ते थे। नई पीढ़ी के ब्रह्मचारी तथा उनके शिष्यों को इस विद्या में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। उनका यह भी दढ़ विचार था कि गुरुशिष्यों के बीच में तीसरा व्यक्ति नहीं त्राना चाहिये। गुरु के लिये शिष्य ही सब कुछ त्रौर शिष्य के लिए गुरु ही ईश्वर तुल्य रहना चाहिये, तो भी पूसंग पूसङ्ग पर छात्रजनों से—

## "यान्यस्माकथं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि"

इत्यादि वाक्य कह जाते थे।

कमेटियों से त्रापको घृणा रहा करती थी। किन्तु त्राश्चर्य है महाविद्यालयसभा की रजिस्टरी कराने में त्रापका ही हाथ था। जब कभी इनकी इच्छा-विरुद्ध कार्य होता तब मल्ला उठते कि "त्राजकल के गुरुकुल कमेटीकुल हैं न कि गुरुकुल" तब हम भी मुस्कराकर उत्तर देते कि "महाविद्यालय की कमेटी किसने बनाई। रजिस्टरी करने पर बल किसने दिया" तब चुप होजाते। उनको चुप कराने का यह त्राच्छा मंत्र था कि इस प्रकार का उत्तर दिया जाय। कभी २ लेखक

'त्रयो दोषाः स्वयंकृताः'

इस विष्णुशर्मा की बात को स्मरण दिलाकर उनको चुप करा देता था।

इस उम्र स्वभाव की बात छोड़ दी जाय तो वैसे वे

- (१) सच्छिष्यों के लिये सद्गुरु।
- (२) त्रसच्छिष्यों के लिये दुर्वासा।
- (३) रोगी के लिये गुश्रूषु (श्री स्वा० जी अच्छे वैद्य थे, वैद्यक पैतृक संपत्ति थी)।
- (४) अर्थी के लिए कल्पवृत्त ।
- (५) परिश्रमी छात्रजन के लिए व्यास ।
- (६) शुश्रुषु किन्तु दुर्मेधा छात्र के लिए करुणा के सागर।
- (७) पक्के त्रातिथेय।
- (म) विनोदी। जो पास रहते थे उनको ही इस स्वभाव का अधिक परिचय मिलता रहता था। अध्यापन के समय भी परिचय मिलता था।
- (९) ऋपनी बात के धनी।
- (१०) यात्रा के लिये दीर्घसूत्रो।
- (११) ऋध्यापन में चौबीसों घरटे तत्पर।
- (१२) छात्रों को खिलाने-पिलाने में एक।
- (१३) प्रवन्ध में कठोर व बद्धमुष्टि।

### स्वा॰ जी की ऋध्यापनशैली ।

स्वा॰ जी की ऋध्यापन शैली ऐसी ऋनुपम थी कि इस बात की प्रसिद्धि समस्त उत्तर भारत में होचुकी थी। वे तो छात्रों के मन से मिलाकर पढ़ाते थे। उनके दो ही वाक्य थे—

- (१) "मम चित्तमनु चित्तं तेऽस्तु"
- (२) 'मा विद्विषावहै"

ल्घुकौमुदी, सिद्धान्तकौमुदी, तत्त्वबोधिनी, शेखर, मनोरमा, ब्राष्ट्राध्यायी, काशिका, महाभाष्य सम्पूर्ण, इत्यादि व्याकरणप्रनथ तो उनके हस्तामलकवत् थे। व्याकरण ही अधिक रुचि से पढ़ाते रहते थे इसीलिये उनकी प्रसिद्धि व्याकरणशास्त्र से हुई। वैसे न्याय, योग, साँख्य, वैशोषिक, शंकरोपस्कार, त्रौद्योतकर त्र्यादि प्रन्थ सटीक सभाष्य खूब पढ़ाते थे। काव्यप्रन्थ भी पढ़ाते थे किन्तु वही व्याकरणशास्त्र का ढंग रहताथा। निरुक्त को खुब पढ़ाते थे क्यों कि वह भी वैदिक व्याकरण का प्रन्थ है। व्याकरणशास्त्र में नव्य व प्राचीन कोई प्रन्थ शेष नहीं रहा था जिस को इन्होंने काशी में न पढ़ा हो ऋथवा पढ़ाया हो। वे पायः कहा करते थे कि आर्यजगत् में उन प्रन्थों के पढ़ने वाले छात्र कम मिलते रहते हैं इसलिये इस मण्डल में आकर अनेक प्रन्थों को खोलने की बारी भी नहीं त्रायी। यदि हम काशी में ही रहते तो कहां पहुंच गये होते। श्री गुरुवर त्र्याचार्य सत्यव्रत सामश्रमी जी फेलो एशियाटिक सोसाइटी त्राफ बंगाल, वेद-व्याख्याता कलकत्ता-विश्वविद्यालय एकवार काँगड़ी-गुरुकुल के महोत्सव पर हमारी प्रेरणा से व स्वामी श्रद्धानन्द जी के त्राग्रह से गये थे तब व्याकरण के किसी शब्द पर शास्त्रार्थ हो पड़ा था । तब श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी ने हो उनको यथार्थ उत्तर देकर चुप कराया था। इस बात को श्री सामश्रमी जी महाराज ने स्वयं हमसे कहा था कि "तुम्हारे व्याकरण-गुरु हैं तगड़े पर हैं उम्र स्वभाव के, उनका क्रोध बहुत शीघ्र आ जाता है"।

जिस स्वामी ने त्रार्यजगत् में त्राकर तप व स्वाध्याय का सत्र त्रान्यत चालीस वर्ष चलाया त्रीर त्रार्यसमाज में सैंकड़ों

संस्कृत के विद्वान् तैयार किये उनकी महिमा कहां तक लिखी जावे। शिचक का, गुरु का है पवित्र कार्य। इसमें निरपेन्नभाव से, केवल कर्त्ताव्यवुद्धि से, कार्य करते रहना ही श्रेयस्कर है। त्राय भर व्यतीत करो तब कहीं दो-चार तेजस्वी शिष्य मिल जाते हैं, तब कहीं गुरु जी की प्रसिद्धि होती है, तब कहीं यश:-सौरम दिग् दिगन्तरों में प्रसरित होने लगता है, नहीं तो कोई नहीं जानता। वस अन्तरात्मा की प्रसन्नता ही गुरु का सर्वश्रेष्ठ पारितोषिक रहता है। बहुत छात्र बीच में ही गल जाते हैं, पूर्ण ऋध्ययन नहीं करने पाते । बहुत से पूर्ण ऋध्ययन करने के पश्चात् स्वकार्य में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि पूर्वीपकारी गुरुजनों की सुध-बुध भी भूल जाते हैं। समर्थ, शक्त-भक्त शिष्य कोई मिल ही जाता है जो किसी समय सारी कसर निकाल देता है। श्री स्वामी जी को भी इस प्कार के दस बारह शिष्य मिल ही गये। पं० पद्मसिंह शर्मा, पं० भीमसेन शर्मा, नन्दलाल व्यास गुजराती, पं० सीताराम शास्त्री त्र्यादि त्र्यनेक शिष्यों का नाम गुण ऋौर गौरवपूर्वक लिया जासकता है। यदि दण्डी विराजानन्द जी को द्यानन्द न मिलते तो उनका कौन जानता ? यदि रामकृष्ण परमहंस को विवेकानन्द न मिलते तो परमहंस जी का प्काश कैसे होता, -यदि श्री ६ गुरुवर काशीनाथ शास्त्री व श्री भाष्याचार्य श्री पं० हरनामदत्त जी शास्त्री को पं० गङ्गादत्त जैसे श्री नारायणद्त्त सिद्ध जैसे तेजस्वी सच्छिष्टय न मिलते तो त्रार्यमण्डल में ही इन गुरूणां गुरुत्रों को कौन जानता । वैसे तो दूसरी त्रोर उनके सहस्रों शिष्य-प्रशिष्य हैं, जब स्वामी जी को कभी दुर्बुद्धि छात्रों से पाला पड़ता था तब मुस्कराकर कहा करते कि-

## एकेनापि सुपुत्रेण, सिंही स्वपिति निर्भयम्। समैश्र दशभिः पुत्रैः भारं वहति गर्दभी॥

त्र्यभिप्राय यह कि सिंही त्र्यकेले पुत्र के भरोसे पर वेखटके सोये रहती है पर गधी का यह हाल रहता है कि दश वचों के रहते भी स्वयं भी वोक्ता ढोती रहती है त्र्यौर सन्तान भी वोक्ता ढोती रहती है।

स्वामी जी लिखने में बड़े कच्चे थे। एक पत्र लिखना हो तो उन्हें दो-चार दिन लग जाते। एक कार्ड में पूरा नहीं भर पाते थे। त्राज दो पंक्तियाँ लिखीं, कल दो लिखीं, फिर कहा रहने दो सोचकर लिखेंगे। कोई बहुत आवश्यक कार्य हुआ, किसी ने जोर दिया तो वड़ी कठिनता से वह पत्र डाक में डाला जा सकता था। यात्रा में भी यही दशा थी। स्टैशन पर गाड़ी ऋाने पर कुटिया में सामान बांधने का प्रारंभ होता था और गाड़ी निकल जाने पर स्टैशन पहुंचते थे। प्रायः कोई यात्रा ठीक समय पर नहीं होती थी, एक दो ट्रेन छूट ही जाती थीं। एक प्रकार से यह ऋच्छा ही हुऋा कि ऋापको प्वास का व्यसन नहीं पड़ा। यह भी ऋच्छा ही हुऋा कि लेखन में रुचि नहीं हुई। उनका समस्त ध्यान ऋध्ययन व ऋध्यापन में ही रहा, यह ईश्वर की परम कृपा थी। यह भी ऋच्छा ही हुऋा कि वे सभाशूर नहीं थे नहीं तो त्रार्यसमाज में बोलने का चस्का उनको नष्ट कर डालता व स्वामी जी का स्वाध्यायसत्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता। यदि इनको व्याख्यानादि में रुचि हो जाती ते। त्रार्यसमाजी इनको घुमा २ कर ही मार डालते—ऋस्तु सहस्रों उपदेशकों, सैकड़ों लेखकों ने वह ठोस काम नहीं किया जिसको स्वामी शुद्धवोध अपने परम पवित्र शुद्धबोध (ज्ञान) से कर गये।

# श्री स्वामी जी महाराज

[लेखक-श्री डाक्टर मङ्गलदेव जी शास्त्री, एम० ए०, डी॰ फिल, रजिस्ट्रार संस्कृतकॉलेज बनारस ।]

श्री १०८ श्री स्वामी शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज के परमपदाकह होने के संवाद को सुनकर मुझको विशेष खेद हुआ। आप
उन गिने चुने तपस्वी सत्पुरुषों में थे जिनके प्रयत्न से तथा
जिनके परार्थ जीवन के उदाहरण से इस समय इस प्रान्त में एक
नवीन स्फूर्ति और विद्या का प्रकाश दिखाई दे रहा है। आप
आजीवन ब्रह्मचारी रहे और सदा संस्कृत के ओजस्वी विद्वानों
के तथ्यार करने में दत्तचित्त रहे। महाविद्यालय ज्वालापुर जैसी
संस्था की सफलता में आप का बड़ा हाथ था। अनेकानेक
विद्वानों ने आपके शिष्य होने का गौरव प्राप्त किया है। मुझे भी
दो चार वार आप के दर्शनों का सौभाग्य मिला था। गत ब्रीम
काल में अन्तिमवार मैंने आपके दर्शन कनखल में किये थे। आप
की मुझ पर बड़ी कृपा थी। अधिक कहां तक लिखुं, श्रद्धापूर्वक
निम्नलिखित पद्य पुष्प उनकी सेवा में अर्पण करता हूं—

शिष्याः यस्य दिगन्तिवश्रुतयशःपूराश्रिरित्रोज्वलाः, शास्त्राध्यापनपण्डिताः फणिगवीष्वेके क्षितावासते। सोऽयं दण्डियतीन्द्रचन्दिरसमज्ञोऽज्ञानभानुने कम्, कुर्यादीड्यगुणोत्करे क्षणचणं लोके पुमांसं नतम्॥

इति शम्।

### चित्र सं० १६



महाविद्यालय का वाहरी दृश्य।



महाविद्याल्य का भीतका त्र्य ।



## पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी ग्रुद्धवोधतीर्थ जी सहाराज का निर्वाणचतुष्क।

[ मिलिन्दपाद छन्द ]

[ ले॰ पं॰ रामगोपालशर्मा वैद्यस्त्र, बदावृं ]

2

अहह ! आर्यजन-वन्चदेश आदर्श विरागी। पाय आपसो पूत भयो भारत वड़भागी॥

हा ! तव सेवा निरित्व भारती आनंद पागी।
रहे आपके ज्योति-भारती दिन दिन जागी॥
भक्ति ज्ञान वैराग्य सों पावन कीनों भूमितल।
आहह! आप सोइ कित गये शुद्धबोधतीरथ विमल॥

२

सर्वसत्यागी त्राप श्रुतिसमृति धर्मधुरन्धर ।
सोहे विद्वत्सिमिति बीच जिमि स्वर्ग पुरन्दर ॥
विद्या बुद्धि विवेक शान्ति के सदन मनोहर ।
पाउनशैली रही त्रापकी गुरु ! लोकोत्तर ॥
शुद्धवोध दे त्रापने तीरथ कीने बहु अबुध ।
स्वामिन ! सार्थक नाम किया शुद्धबोधतीरथ
विद्युध ॥

त्राप बिना गुरुवर्घ ! निराश्रित भई भारती। तव वियोग की वह्नि शिष्यगन-हृद्य जारती। अहह! व्यथित अति मातृभूमि नहि धीर धारती। विलिप वरिन गुनगनन नयन सों अश्रु डारती।। त्राप सरिस गुरुवर्य ! त्रव मिलहिं धर्म-शिक्षक कहाँ। हाय ! त्राप ही के विना भई शून्यता सी यहाँ।

अस्तु ! लहहु अपवर्ग स्वर्ग सुख चाहै लहियो । धरहु जन्म यदि कवहुं देश भारत में धरियो।। विनय यही है दुखी देशको भूलि न जइयो ॥ धर्म नीति सद्भाव फिरिह भारत भ्रवि भरियो ॥ सुमिरि सुमिरि उपकार तव, किरति गायन करि रही। रही और रहि है सदा तव कृतज्ञ भारत मही ॥

## I WIVELDE

#### **-**\$⊙•⊙\$—

गत पैंतीस वर्षा में श्री त्राचार्य स्वा० शुद्धवोधतीर्थ जी दो ही वार सकत बीमार होगये थे। सन् १९०५ में भी ऐसे बीमार होगये थे कि जीवित की ऋाशा ही नहीं रही थी। म० मुनशीराम के महाविद्यालय में त्राने व उनको काँगड़ी लेजाने का विस्तृत वृत्तान्त पीछे त्राचुका है। धैर्यधन होने पर भी कभी २ उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई घटना होजाती थी तो उनकी व्यथा मनसे प्रारम्भ होकर शरीर तक पहुँच जाती थी। १९३१ में महासभा ने इनको महाविद्यालय का कुलपित बनाया और इन्हीं के प्रमुख शिष्य (वर्त्तमान मुख्याधिष्ठाता) विश्वनाथ शास्त्री जी को त्राचार्य। जब ये न त्र्यासके तब इनके स्थान में श्री पं० हरदत्त शास्त्री पख्रतीर्थ त्राचार्य वने । इस महासभा के पश्चात् महाविद्यालय में अनेक परिवर्त्तन हुए जिनका उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । यद्यपि श्री त्र्याचार्य जी (कुलपित जी) मुक्तिपीठ पर रहते थे तथापि इनका समस्त ध्यान महाविद्यालय में ही रहता था। यह ऋाधि (मानसिक व्यथा) थी ही कि १९३३ फरवरी में वे फिर सरूत वीमार पड़गये और कई वार अच्छे होकर कई वार बीमार पड़े। त्र्यगस्त १९३३ ता० ५ को फिर जो रुग्ण हुए, बस यह उनकी अन्तिम रुग्णता थी। यह तो लिखना ही पड़ेगा कि अन्य बातों में जी के कड़े होने पर भी स्वा० जी बीमारी के बड़े कच्चे थे। बहुत शीघ्र घवरा जाते थे, बहुत शीघ्र वैद्य बदलतेथे, बीच २ में अपनी भी दबाई करते रहते थे। कौनसी औषि खाऊँ और कब अच्छा होजाऊँ यह उनकी मानसिक वृत्ति रहती थी। वे अपने आपको दुर्बल देखते ही घबरा जाते थे। एक घएटे में बीस आर्डर देते थे, अभी कनखल, अभी हरद्वार, अभी उवालापुर, अभी मेरठ कोई न कोई शिष्य दौड़ता ही रहता था। जरा अच्छे हुए कि फिर अपनी वही पुरानी खुराक खाने लगते। बदाम के तो बड़े शौक़ीन थे। तीस २ बदाम से लेकर सौ २ को पीसवा कर दोनों समय खाते थे। कभी दूध में डालकर, कभी साबूदाने में, कभी घृत में—इस प्रकार बदाम-सत्र चलता ही रहता था।

मेरठ के वैद्य हरिशङ्कर इनके शिष्यों में से हैं। इन्होंने गुरु जी की इच्छा देखकर बदामों की खुली छुट्टी दे रक्खी थी। इनके उपाचार से स्वा० जी का रक्तिपत्त कईवार बन्द हुन्त्रा था। मैं ता० २३ जौलाय को मसूरी से न्त्राया था क्योंकि महाविद्यालय की न्नत्रक्त थी। विचार कर रहा था कि ता० ५ न्त्रगस्त को लौट जाऊँ, इतने में मुक्तिपीठ से समाचार न्त्राया कि स्वा० जी सख्त बीमार हैं, कोई न्त्राशा नहीं। ऐसी विचिन्न दशा थी कि उसका वर्णन नहीं होसकता। दिनमें न्त्राराम दिखलाई पड़ता था रातको ऐसा लगता था कि बस सबेरे चल ही देंगे। ता० १० को रातभर में वहीं रहा। महाविद्यालय के बड़े न्रह्मचारी भी पहुँच गये थे, रात्रिभर जागते रहे। बड़ी चिन्ता रही। किसी प्रकार उनको महाविद्यालय के लिए मनाया। किन्तु ता० ११ को प्रातःकाल जन पालकी लायी गई न्त्रीर महाविद्यालय का न्रह्मचारीमण्डल

उनको लेने मुक्तिपीठ पहुंचा तब एकदम विगड़ बैठे। कहने लगे "क्या तुम मेरा जनाजा निकालने लगे हो। लेजाना है तो कनखल श्मशानघाट की ऋोर ले चलो। उलटे म० वि० की ऋोर कहां लेजाना चाहते हो।" दो घएटे तक ऋाराधना करने के पश्चात् इस वायदे पर कि "सात दिनमें यदि ऋारामन पड़ा तो मुक्तिपीठ वापस पहुँ चा देंगे" ऋाप तैयार हुए और महाविद्यालय लाये गये।

महाविद्यालय में लाकर उनको श्रीपधालय में रक्खा गया, उनको वहीं स्थान पसन्द था। दैवगति ऐसी कि उस दिन घोर वर्षा हुई कि श्रौषधालय का कमरा चूने लग गया। मैं जब मिलने लगा तव मुस्कराकर वोले 'भई, ऋन जल प्रवल है, वोलो अब कहाँ रक्खोगे' मैंने कहा मेरी नई कुटिया में अच्छा रहेगा, श्रीर सबसे अच्छी कुटिया है आपकी कुटिया (शान्तिकुटीर) जिसमें सब प्रकार का सुभीता है" स्वा॰ जी फिर बोले 'जहाँ से छोड़कर चला गया था तुम लोग मुक्ते वहीं पहुंचा रहे हो' ऋसु सायंकाल के समय त्राराम कुरसी में लिटाकर स्वा० जी को शान्तिकुटीर में पहुंचाया गया। पहुंचते ही त्र्राप बोले—"त्रपनी वस्तु फिर भी काम त्रा ही गई"—मैंने कहा "हां महाराज" उजड़ी हुई शान्तिकुटीर फिर बस गई। बस वहाँ एक ही जमघट रहने लगा। एक वैद्य त्रारहा है, दूसरा जारहा है, मिलने वाले आरहे हैं, जारहे हैं। ब्रह्मचारिगण दो-दो करके आरहे हैं श्रीर श्रपनी ड्यूटी होते ही जारहे हैं। चौवीसों घएटे वहाँ चहल पहल रहने लगी ऋौर जिस प्रकार उनकी बीमारी बढ़ती गई महाविद्यालयवासियों की चिंता बढ़ने लगी-श्रीपं० रामचंद्र जी वैद्य कनखलवासी ने ऋन्त तक जिस तत्परता से गुश्रूषा, चिकित्सा की उसका वर्णन नहीं होसकता। वैद्य हरिशङ्कर मेरेठ

भी बार २ त्राते रहे। पं० रामसहाय वैद्य एक वार सव कार्य स्त्रोड़कर विशेषरूप से त्राये। स्वा० जी के प्राम के कविराज सोमगुप्त वैद्यभूषण कई दिन तक यहाँ रहकर गये।

ऋषिकुल आयुर्वेद कालेज के प्रिन्सिपल श्री ज्ञानेन्द्रनाथ जी. ऋषिकुल के प्रिन्सिपल श्री लीलाधर शास्त्री, हरद्वार के ऋायुर्वेद-मार्त्तरे पं० शिवचन्द्र जी वैद्य, श्री पं० उपाध्याय दिलीपदत्त जी. रुड़की के श्री डा॰ वलदेवसिंह त्रादि २ समय समय पर त्राकर परामर्श देते रहे पर मुख्य चिकित्सक रहे श्री पं० रामचन्द्र वैद्य। पहले तो यही पता न चला कि क्या रोग है। फिर वैद्यमण्डली की परीचा से निश्चय हुआ कि 'रक्तपित्त वायुपित्त में परिवर्त्तित होगया है।" बड़ी चिन्ता हुई। पहले तो सबका यही ध्यान रहा कि 'रक्तपित्त' है। अस्तु जितना भी अरुद्धा उपचार होसकता था, किया गया, जितना भी ऋधिक निरीच्चण होसकता था किया गया। प्रतिच्रण उनके पास भीतर दो स्त्रीर वाहर ५-६ सेवक रहते थे। श्री गोपालतीर्थ जी भी ऋपनी शिष्यमण्डली सहित त्रागये थे। स्वा० शुद्धबोध जी के एक पुरातन शिष्य श्री स्वा॰ घनानन्द् चक्रवर्ती ने जो ऋपूर्व सेवा की उसकी प्रशंसा हो नहीं सकती। ज्वालापुर के पर्हा विद्यार्थियों में वलरामिश्र व हरिशङ्कर पग्डा का नाम उल्लेख योग्य है।

इसके त्रतिरिक्त निम्नलिखित शक्त-भक्त व शिष्यों का उल्लेख करना त्रपरिहार्य है, जिनकी सेवा से श्री स्वा० जी परम प्रसन्न हुए—

(१) श्री पं० रविशङ्कर जी शर्मा वानप्रस्थ । इन्होंने बड़ी सहायता दी । मुक्तिपीठ की उलमन को सुलमाकर काराज को श्री गोपालतीर्थं जी के नाम रिजस्टरी कराने में बड़ा योग दिया। इस कागज पर पंठ रिवशक्कर शर्मा, पंठ रामचन्द्र वैद्य, बठ ब्यानन्दप्रकाश, नरदेव-शास्त्री, लाठ इन्द्रराजिसह के साची के रूप में हस्ताचर हैं। रिजस्ट्रार साहव कागज की रिजस्टरी करने महाविद्यालय ही ब्राये थे।

- (२) पं० कांचीदत्त शर्मा, खुर्जा निवासी (भू० पृ० मुख्यसंरत्तक म० वि०)।
- (३) ५० प्रभुद्याल शर्मा, लाँक मुजक्फरनगर।
- (४) पं० त्र्याशाराम शर्मा ऋग्निहोत्री (नाला-क्रांबला)।
- (५) पं० राजेन्द्रनाथ शास्त्री (नागलाई-देहली)।
- (६) श्री त्र० श्यामानन्द जी—इटावा।
- (७) पं० जयनारायण शास्त्री विद्याभास्कर (क्रिरोजाबाद)।
- ( ५ ) त्र० लद्दमीनारायण शर्मा विद्याभास्कर (रुड्की)।
- (९) त्र० गौरीशङ्कर शर्मा, सरदारशहर बीकानेर।
- (१०) त्र० भगवत्प्रसाद, बनत-मुजफ्फरनगर।
- (११) त्र० रमेशचन्द्र, दारानगर गञ्ज-विजनौर
- (१२) त्र० पद्मनाभ (टावनकोर)
- (१३) सामदेव (त्र्रालीगढ़)।
- (१४) पं० देवदत्त शास्त्री त्राचार्य (स्वा॰ जी के सम्बन्धी)।
- (१५) त्र० रामचरण शर्मा, (चितौरा-श्रागरा)
- (१६) त्र० रामचन्द्र शर्मा, (हिरनगू-श्रागरा)
- (१७) त्र० कृष्णदेव, शमसाबाइ (श्रागरा)।
- (१८) त्र० त्रहादेव शर्मा (गङ्गगइ-पहास)।
- (१९) त्र० त्रोम्दत्त शर्मा (ग्रीरक्रावाद-दुल-दशहर)।

(२०) व्र० त्रोम्दत्त (गावर्धनपुरी)।

(२१) ब्र० शिवदत्त शर्मा (पिहानी-हरदोई)।

(२२) व्र० चेमचन्द्र शर्मा (बाबूगढ़-मेरठ)।

(२३) त्र० हितपाल (त्र्रजवपुर देहरादून)।

(२४) ब्र॰ जगदीश (खुर्रमपुर-संसारपुर)।

(२५) ब्र॰ वागीश्वर शर्मा, (नागल-सहारनपुर)।

(२६) त्र० महेन्द्र-लाहेार।

(२७) ब्र॰ पूरणचन्द, (बहरायिच)।

उपर्युक्त महानुभाव तथा ब्रह्मचारी लेखक की इच्छानुसार सदैव स्वा० जी की सेवा करने के लिये प्रस्तुत रहते थे और इस 'गुरुसेवा' की कठिन परीचा में सर्वात्मना समुत्तीर्ण हुए। गुरु-सेवा भी बड़े पुण्य से मिलती है।

अगस्त ता० ११ से लेकर ता०२६ सितम्बर तक महाविद्यालय का बड़ा परिवार शक्तिभर यत्न करता रहा कि किसी प्रकार आपको आराम हो, किसी प्रकार आप स्वस्थ हों। पर ईश्वरेच्छा बलवती थी, उसके संमुख मनुष्य की क्या शक्ति थी। स्वा० जी दिन में अच्छी तरह रहते थे, कुछ सो भी लेते थे, बातचीत भी करलेते थे किन्तु सायंकाल पाँच बजे से जब ज्वर चढ़ता था प्रातः ५ बजे तक बहुत बेचैन रहते थे। कभी कभी बेहोश भी रहते थे। जब उनको भी निश्चय होगया कि चलने में दिन थोड़े हैं तब उन्होंने हषीकेश जाने का आग्रह किया। उस समय हषीकेश में ज्वर का प्रकोप था। महाविद्यालय में जो सेवा-श्शूषा होसकती थी वैसी वहां संभव नहीं थी। परिमित सेवक वहां जाकर स्वा० जी की समुचित रूप से सेवा नहीं कर सकते थे,

#### चित्र सं० १७



महाविद्यालय की यज्ञशाला।



यहाविद्यालय की क्लस्थाक्षय ।

इस लिए हम लोग स्वा० जी की इस इच्छा को पूर्ण न कर सके। कनखल में एक अच्छा स्थान ढूँढा था किन्तु वह स्वा० जी को पसन्द नहीं आया। इस तरह हम लोगों ने यही अच्छा सममा कि इनको महाविद्यालय से न हिलाया जाय।

मृत्यु से पांच दिन पूर्व सब लोगों को बाहर जाने के लिये कहकर उन्होंने एक घण्टै तक मुमसे वातचीत की और मैंने भी उनकी हार्दिक अन्तिम वातों को जानने का पूर्ण प्रयत्न किया। वे प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं—

प्र०-महाविद्यालय के विषय में कुछ कहना है ?

उ०-संगठन से काम करें।

प्र०-आर्यसमाज के विषय में ?

उ०-समाज विद्वानों को तैयार करने की चिन्ता करे तो इसका कल्याण है, अन्यथा नहीं।

प्र०-श्री विश्वनाथजी (वर्तमान मुख्योधिष्ठाता) से कुछ कहना है?

उ०-महाविद्यालय में जम कर काम करें।

प्र०-अधिकारियों से कुछ कहना है ?

उ०-निवेधद्योतक सिर हिलोया।

प्र०-और किसी व्यक्ति से कुछ ? उ० - कुछ नहीं।

प्र०-बेलोन वालों से कुछ ? उ० - कुछ नहीं।

प्र०-किसी को बुळाना है ? उ० – नहीं।

और कुछ ? पद्मनाभ, सोमदेव, पं० प्रभुलाल जी (लॉक निवासी) ने बहुत सेवा की है इनका ध्यान रक्खा जावे। इनको कोई कष्ट न हो। पं० कांचीदत्त शर्मा को बुला लिया जावे। श्री गोपालतीर्थ से कुछ कहना है ?

बस, श्री गुरु जी (श्री १०८ स्वामी सुब्रह्मण्यदेवतीर्थ संस्था-पक मुक्तिपीठ) की स्मृति को बनाये रक्खें।

जय स्वामी जी मुक्तिपीठ से महाविद्यालय में लाये गये तब उन्होंने कहा था कि मेरी चिकित्सा आदि का भार महाविद्यालय पर न पड़े। तद्मुसार स्वामी जी का समस्त व्ययभार उनकी शिष्यमण्डली ने ही उठाया। उनका अन्त्येष्टि-संस्कार का भार तक म० वि० पर नहीं पड़ा। स्वामी जी का शिष्यगण बराबर रुपया भेजते रहे इसलिये किसी बात की तंगी नहीं रही।

मृत्यु से एक दिन पूर्व उन्होंने विचित्र पदार्थ खाने को मांगे। जैसे कुलफो, नरीयल का पानी, चोलें, बूंदी इत्यादि सब पदार्थ दिये गये। खाते क्या थे थोड़ा २ कुटकते थे। ता० २६ सितम्बर को तो वे ऐसे अच्छे थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानों अच्छे हो गये। उन्होंने खाने के लिये सब प्रकार की मिठाई मंगाई। मिठाई मंगाई संगाई संगा

सायंकाल तीन बजे उन्होंने मुझसे कहा कि देखें। आज मेरे पास से हिलना नहीं। इसीलिये में व पद्मनाभ वहीं बरावर बैठे रहे। एक वार केवल "आज" "मृत्यु" ये देा शब्द कह कर ही चुप हो गये। फिर "घाट" कहकर रह गये। थोड़ी देर में बेले "महाविद्यालय के घाट पर ले चला"। मैंने कहा अब सायंकाल हो गया है, वहां मच्छर होंगे, प्रातः ले चलेंगे। यह है कीई  बजे की बात । मृत्यु से तीन दिन पूर्व ही हमने पलंग हटा कर स्वामी जी के लिये रेती की कोमल शय्या बना दी थी ।

आठ वजे वाले मुझे उठाओ। मैंने उठाया। मेरा मन कहने लगा कि अब स्वामी जी चले, इसलिये मैंने पद्मनाभ जी से कहा दर्भासन विछाओ। स्वामी जी बोले ग्रीव्रता मत करेा, अभी मैं नहीं चला। पद्मनाभ बोला ॐ ॐ कहो, स्वामी जी ने कई वार ॐ ॐ कहा। स्वामी जी ने कहा मुझे लिटाओ। उन्हें लिटाया गया । ९॥ वजे उनका स्वर वदल गया, होश में वरावर रहे । सब लोग इधर उधर से एकत्रित होने लगे, उनको समझा बुझा कर होटाया गया। दस बजकर पचीस मिनट पर स्वामी जी ने उठाने का इशारा किया। श्री देवदत्त शास्त्री (स्वामी जी के संबन्धी ) ने उन्हें गोद में लिया और ॐ ॐ कहने लगे। स्वामी जी एक वार बड़ी कठिनता से 🕉 वोले । अब दस बजकर अट्टाईस मिनट हो गये थे। उस समय स्वामी जी की कुटिया में मैं. पद्मनाभ, देवद्त्त शास्त्री, सोमदेव, ब्रह्मदेव, पं० रविशंकरजी शर्मा, पं कांचीद्त्त रामी, इतने व्यक्ति थे ! ठीक दस बज कर तीस मिनिट पर प्राणोत्कमण हुआ। वस नश्वर देह पड़ा का पड़ा रह गया, स्वामी जी का आत्मा सूक्ष्म दारीर को लेकर न जाने कहां उड़ गया । प्राणपखेर चक्षु द्वारा निकल गया था इसलिये स्वामी जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। बस महाविद्यालय में एक सन्नाटा छा गया। उस करुणाजनक दश्य को शब्दों द्वारा चित्रित करने के लिये धैर्यशाली हृद्य की आवश्यकता है, लेखक तो वर्णन नहीं कर सकता। उसकी आंखों के सममुख जब वह सब दृश्य सिनेमा के चित्रपट की भान्ति आते हैं तब वह व्याकुल हो जाता है।

में. देवदत्त शास्त्री, पद्मनाभ, सोमदेव आदि ने स्वामी जी के शरीर को दर्भासन पर लिटा कर उस पर शाल डाल दी और हो घण्टे तक सब कुटिया की सफाई की। स्वामी जी के सब गेहते वस्त्र एकत्रित किये और उनके ढेर का 'स्वाहा' कर दिया। वर्ढी आया, उसने अर्थी तैयार की, ब्रह्मचारियों ने महाविद्यालय के वाग में से फूलों के देर एकत्रित किये, पचासों मालायें वना डार्टी । प्रातः ४ वजते ही कनखळ, हरद्वार, ज्वालापुर के लोगों के पास स्वामी जी की निधन वार्ता सुनाने के लिये दत भेजे गये और लगभग आ बजे महाविद्यालय में सैकड़ों मनुष्य एकत्रित हुए। शव को स्नानादि करा नये वस्त्र पहिना कर जब बाहिर लाया गया तब उस दृश्य को देखकर बढ़ों बड़ों के धैर्य हूट गये। वे वच्चों की भान्ति फूट फूट कर रोने लगे। अब यह रमशानयात्रा ब्रह्मचारिगण, साधु, सन्त, महात्मा, संन्योसी, वानप्रस्थ गृहस्थ व्यक्तियों के समूह के कारण विचित्र शोभा दे रही थी। अर्थी को कंघा देने के लिये बहुगण स्पर्झा से आगे आते रहे। कनखल के पुल के पास स्वामी जी का फाटो हिया गया । एक जगह जलूस का फाटा हिया गया । <del>इमशान</del> में जलती चिता का फाटा लिया गया। घण्टा--घड़ियाल, शंख आदि की ध्वनि, वेदमन्त्रों की ध्वनि के साथ साथ कनखल के वाजार में से होती हुई यह इमशानयात्रा इमशान में पहुंची! अनेक देवियों ने स्वामी के राव की प्रदक्षिणा की। फिर यथा-विधि अंग्निसंस्कार हुआ और लोग—

"भस्मान्तथ् शरीरम्"

कहते कहते स्व स्व स्थान को होट गये।

पंचपुरी में सर्वत्र शोक था ही किन्तु सर्वत्र आर्यजगत् में जहां जहां यह समाचार पहुंचा वहाँ भी लोग व्याकुल हुए। महाविद्यालय तो अनाथ हो गया था। चारों ओर से शोक, सहानुभूति व समवेदना के पत्रों का तांता वंघा। किस किस को उत्तर देते। किन्तु आगत पत्रों से आर्यजगत् में स्वामी जी किस प्रतिष्ठा से देखे जाते थे, सनातनी पण्डित भी इनका कितना आद्र करते थे, इस बात को पता चला। शिष्यमण्डली के पत्रों का समाचार ही न पूछिये। यदि सव पत्रों को अविकल प्रकाशित किया जाय तो इस पुस्तक का आकार-प्रकार द्विगुण करना पड़ेगा। महाविद्यालय में जो सभा हुई थी उसमें इन पंक्तियों के लेखक ने गत पैतीस वर्ष का वृत्तान्त सुनाते हुए स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला और बतलाया कि यदि तप व स्वाध्याय तेजस्वी हो तो संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है।

मैंने १८९८ मई मास में स्वामी जी के प्रथम दर्शन (पं॰ गङ्गादत्तराास्त्री थे तब) किये थे, तब से सन् १९३३ सितम्बर ता॰ २६ रात्रि के १०॥ बजे तक इनका हमारा गुरु-शिष्यभाव सम्बन्ध अटूट रहा। ईश्वर की कृपा से प्रारम्भ से छेकर अन्त तक खूब निभी। उसी परमातमा का परम अनुग्रह कि ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जिसमें हम पर कोई कृतष्नता का दोष आया हो। हम तो—

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि । त्र्रसूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम ॥ × × × × यमेव विद्या शुचिमममत्तम्, मेथाविनं ब्रह्मचर्योपपत्नम्। यस्ते न द्रुद्येत्कतमचनाह, तस्मे मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्॥

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

इत्यादि गुरु-शिष्यभावों के उपासक हैं, रहे हैं और रहेंगे। हम स्वामी जी के पास विनम्न शिष्य होकर ही गये थे। और उनके पास जाने के पूर्व आंग्ठशिक्षा के कोड में ठाठित पोषित व प्रभावित हुए थे तो भी स्वामी जी का यह प्रथम दर्शन परिणाम-रमणीय ही रहा, यह हमारे पूर्वजन्म का सुकृत ही है। कहां हैदरावाद दंक्षिण, कहां पञ्जाब, कहां म० मुन्शीराम, कहां के स्वामी दर्शनानन्द, कहां के स्वामी शुद्धवोध, कहां के भीमसेन-शर्मा, पद्मसिंह शर्मा, दिठीपदत्तोपध्याय, और कहां के पंठ रिवशङ्करशर्मा, यह सब पूर्वजन्म के ऋणानुबन्ध का ही फल है कि हम सब पकतित हुए और इसप्रकार जीवन के अत्युत्तम भाग को बिता सके।

## I SPETE TERE

#### **-**∘⊙&⊙。-

स्वा० जी जब ब्रह्मचारियों को पढ़ाते थे तब व्याकरण की अनेक वातों को लौकिक विषयों में घटा कर उपदेश भी दे डालते थे। इनके छात्रों में बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक का समावेश रहता था। प्रातःकाल से रात्रि को सोने तक कोई न कोई आकर बैठता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था। पळ्ळपुरी के साधु संत, पण्डों के लड़के भी आते थे। उनकी जिन बातों का स्मरण आरहा है लिख रहा हूं—

#### "समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिद्थैर्युज्यन्तेऽ-परे न तत्रास्माभिः किं कर्त्तव्यम्" (महाभाष्य-नवाह्विक)

देखो सबको एकसा पढ़ाया जाता है, एकसा समकाया जाता है पर कोई फट समक्त जाते हैं ऋौर बहुत से सिर धुनने पर भी नहीं समक्तते ऋब इसमें हम क्या करें।

#### कर्त्त व्योऽत्र यत्नः (महाभाष्य)।

उनसे कोई छात्र जाकर यह कहे कि त्रमुक कार्य किया पर ठीक न होसका, त्रमुक सूत्र समम्मने का प्रयत्न किया पर समम्म में नहीं त्राया तब मुस्कराकर 'कर्त्तव्योऽत्र यत्नः' इस महाभाष्य के वचन को कहते थे। 'कर्त्तव्योऽत्र यत्नः' यह वाक्य महाभाष्य-कार का भी प्रिय वचन रहा है।

#### मणीवोच्ट्स्य लम्बेते प्रियौ बत्सत्रौ मम

इस स्रोक में "मणीवोष्ट्रय" को लेकर महाभारतवर्णित माण्डव्य ऋषि की कथा कह डालते थे।

कोई नवीन छात्र त्रावे त्रीर उनको यह विदित होजाय कि ज्याकरण पढ़ा है तो प्रायः परीचार्थ निम्नलिखित सूत्र पूछते थे—

"स्थानेऽन्तरतमः" "स्थानिवदादेशोऽनिख्यधौ"

'प्रत्याहार' की बात भी पूछते।

यस्य येनार्थसंबन्धः, दूरस्थस्यापि तस्य सः।

त्रर्थतोऽह्यसमर्थाना-मानन्तर्यमकारणम् ॥

इसका ऋर्थ यह है कि जिस शब्द का जिससे संवन्ध है वह रहेगा ही चाहे वाक्य में वह कितनी ही दूरी पर रहे। जिसका जिसके साथ ऋर्थ संबन्ध नहीं वे शब्द समीप भी पड़े रहें तो निरर्थक हैं।

इसका दूसरा ऋर्थ यह करते थे, 'भाई संसार में जिसका जिसके साथ संबन्ध है उनमें भीतरी भाव हों तो वे कहीं भी रहें संबन्ध रहेगा ही। जिनका भीतरी प्रेम, स्नेह नहीं वे पास ही रहें तो क्या ?'

#### चित्र सं० १८



महाविद्यालय की गोशाला।



महाविद्यालय की भोजनशाला । CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



स्वा० जी उस छात्र पर परम प्रसन्न रहते थे जो व्याकरण में खूब चलता था। ऋौर महाभाष्य का यह वचन बोलते थे—

प्रधानं च पडङ्गेषु न्याकरणम्, प्रधाने च कृतो यतः फलवान् भवति।

षडङ्गों में व्याकरण प्रधान है। प्रधान में किया हुआ यह सफल होता है।

कभी २ मौज में दङ्गली लड़कों के साथ भी खेलते थे, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते तब दृश्य देखते ही बनता था। कभी २ 'त्र्राभिवादन' को मना कर देते तब ब्रह्मचारिगण दृष्टि बचाकर 'त्र्राभिवादन' करते तब भी बड़ी मौज रहती थी। उद्देण्ड लड़कों को दण्ड भी खूब देते थे। फिर प्यार भी करते थे और कहते थे—

"कुर्विन्नपि व्यलीकानि, यः प्रियः प्रिय एवं सः"

उलटै काम करने पर भी जो प्रिय होता है वह प्रिय ही है।

पुरुषार्थ को प्रधान मानते थे। कहा करते थे पुरुषार्थ से ही देव बनता है—

दैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति ।

इसी श्लोक के त्र्यन्तिम चरण का त्र्यर्थ वे इस प्रकार करते थे-

यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोत्र दोषः।

यत करने पर भी कार्य न बने तो देखना चाहिये कि क्या दोष रह गया, क्या त्रुटि रह गई। बातचीत में किसी दुष्ट पुरुष का जिक्र कर बैठे तो "कथा हि खलु पापानाम्, अलुमश्रेयसे यतः" (माघ)

रहने दो, पावियों की कथा कहने में कल्याण कहाँ ?

लोगों की स्वार्थपरता पर प्रायः कहते—

सर्वः स्वार्थं समीहते—(माघ)

सब की दृष्टि अपने ही स्वार्थ पर रहती है।

बातचीत में गीता के प्रायः निम्नलिखित वाक्य त्राते रहते

"यदा यदा हि धर्मस्य"

"यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् "

"न मे भक्तः प्रणश्यति"

" गहना कर्मणो गतिः"

"स्वधर्में निधनं श्रेयः"

"कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" " अज्ञश्राश्रद्दधानश्र संशयात्मा विनश्यति"

-इत्यादि ।

त्रीर भी त्राने वाक्य तथा स्रोक स्वामी जी को

'कुर्वन्नेवेह कर्माणि'—(ईश) शुभकमाँ को करते हुए सौ वर्ष जीने की चेष्टा करो। 'कुतथं स्मर'— (ईश)

किये हुये कमें। को स्मरण करो।

"नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः"

बलहोन पुरुष आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता।

"आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति" (बृहदारण्यक) सब अपने मतलब के लिये ही पिय होते हैं।

'भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः' (किरात)

ज़ो मायावी के साथ मायावी नहीं बनते वे मारे जाते हैं।

स पुमानर्थवज्जन्मा (किरात)

उसी का जन्म सार्थक है जो श्रद्वितीय हो।

समय एव करोति चलाचलम्— (माघ्)

समय ही बलवान बना देता है, समय ही दुर्बल ।

स्वभावो दुरतिक्रमः (नीति)

सब कोई स्वभावानुरूप कार्य करता है, स्वभाव को छोड़ना कठिन बात है।

विद्यानवद्या विदुषा न हेया,

निरक्षरे वीक्ष्य महाधनत्त्वम्।

मूर्खें। के पास प्रभूत धन देखकर विद्वानों को अपनी विद्या को न छोड़ बैठना चाहिये।

"उदेति सविता रक्तम्"

महान् पुरुष संपत्ति त्रौर विपत्ति में एक से रहते हैं। सूर्य रक्तवर्ण ही उदय होता है त्रौर त्रास्त समय में भी वही लाली रहती है।

"स्वयं प्रयोगांदन्तेवासिभिः विहितः प्रयोगो महिमान-मुपचिनोत्याचार्याणाम्" । ( अनर्घराघव )

गुरु यदि किसी महान् कार्य को करे तो उसकी इतनी महत्ता नहीं जितनी कि महत्ता उसी कार्य को उसीके शिष्य करके दिखलायें।

सुखासुखे कालकृते— (शङ्करदिग्विजय) सुख दुःख कालकृत हैं।

चतुर्थे किं करिष्यसि ( नीति )

प्थम अवस्था में विद्या नहीं पढ़ी, द्वितीय में धनार्जन नहीं किया, तृतीय में धर्मसंचय नहीं किया, चतुर्थ अवस्था में क्या करोगे ?

कृशे कस्यास्ति सौहृद्म्—(नीति) संसार में दुर्वल का साथ कौन देता है ?

> वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च, नियमाश्च तपांसि च ।

न विमदुष्टभावस्य,

सिद्धिं गच्छन्ति किहिचित् ॥ (मन्) वद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप ये दुष्टभाव वाले मनुष्य के सिद्ध नहीं होते । छायामपास्य महतीमि वर्त्तमानाम्, त्र्यागामिनीं जगृहिरे जनतास्तरूणाम्। सर्वोऽपि नोपगतमप्युपचीयमानं,

वर्द्धिष्णुराश्रयमनागतमभ्युपैति ॥ (माघ)

यह मनुष्यों का स्वभाव ही है कि वर्त्तमान बड़ी से बड़ी छाया को भी छोड़ कर भविष्य में प्रतिव्या वृद्धि को प्राप्त होने वाली छाया का आश्रय लेते हैं। सब यही करते हैं कि उन्नति की चरमसीमा को प्राप्त हुए आश्रय को छोड़ कर (क्यों कि वह घटने लगती है) अनागत आश्रय लेते हैं क्यों कि वह उन्नतिशाली होता है।

#### त्रापके प्रिय ग्रन्थ।

पाणिनीयाष्ट्रक— मूल पर खूब पढ़ाते थे, अनुवृत्ति आदि रङ्गा देते थे।

महाभाष्य (सम्पूर्ण)— इसमें भी नवान्हिक, अङ्गाधिकार बड़ी रुचि से पढ़ाते थे। "पूर्वत्रासिद्ध" का भाग भी खूब पढ़ाते थे।

लघुराब्देन्दुरोखर (सटीक)
परिभाषेन्दुरोखर (सटीक)
काशिका (पूर्वार्द्ध) । इन जैसे काशिका पढ़ाने वाले
काशिका (उत्तरार्द्ध) ) शायद कोई भारतवर्ष में होगा।

मनोरमा ।

वैय्याकरणभूषणसार।

सिद्धान्तकौमुदी (तत्वबोधिनोसहित)

भट्टिकाच्य-

इस पर आपकी बड़ी भक्ति थी।

माघ।

किरात।

११-१४ सर्ग आपको अधिक प्रिय थे।

युधिष्ठिर विजय।

न्यायदर्शन (वात्स्यायनभाष्य) मुक्तावली ।

सांख्यदर्शन (शंकरोपस्कार) सांख्यतत्वकौमुदी।

वेदान्तपरिभाषा।

योगदर्शन (व्यासभाष्य)

वैशेषिक—( औद्योतकर )

लौगाक्षिमीमांसा।

निरुक्त-

प्रथम दो अध्याय व दैवतकाण्ड को

एक अध्याय, ये तीन अध्याय पढ़ा

कर छोड़ देते थे।

यजुर्वेद—

छन्दः शास्त्र—

नाटक-

विभ्राट्, पुरुषस्क्त, ४०वां अध्याय। इससे आपको तनिक प्रेम नहीं था।

नाटकों में वेणीसंहार को व गद्य

नाटक में मुद्राराक्षस को अच्छा समझते थे। प्रबोधचन्द्रोदय की

प्रायः देखा करते थे।

महाभारत-

शान्तिपर्व को सैकड़ों वार देख गये

होंगे।

रामायण— प्रायः देखा करते थे।
उपनिषद्— छान्दोग्य, श्वेताश्वतर।
आश्चर्य है कालिदास के प्रन्थों से इन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ।
नीतिग्रन्थों में — विदुरनीति, शुक्रनीति को पसन्द करते थे।

अङ्गरेजी व अङ्गरेजी ढंग के कट्टर रात्रु थे। ज्योतिष में वराहमिहिर को मान देते थे।

शंकरिद्धिवजय आपको अत्यन्त प्रिय था, उसका एक स्रोक आप बड़े लटके से कहा करते थे। वह यह है—

> विद्यामवाप्यापि विम्रुक्तिपद्यां, जागर्ति तुच्छा जनसंग्रहेच्छा । श्रहो महान्तोऽपि महेन्द्रजाले, मज्जन्ति मायाविवरस्य तस्य ॥

अश्चिर्य है कि जिस विद्या से मोक्ष तक का द्वार खुळ जाता है उस विद्या से लोग जनसंब्रह (लोकैषणा) में पड़ जाते हैं। आश्चर्य, परमाश्चर्य कि माया के, अविद्या के इस जाल में बड़े बड़े फंस जाते हैं।

महाभारत में आपको कोई पात्र व्रिय था तो वह 'भीम' था। आप स्वयं जन्म भर युधिष्ठिर की नीति पर चलते रहे।

ब्रह्मसूत्र (सभाष्य) को आप बार बार देखते थे किन्तु कभी किसी को पढ़ाते नहीं देखा। हाँ एक वार एक संन्यासी को चतुः-सूत्री (सभाष्य) कराया था। भवभूतिका निम्निलिखित वाक्य भी प्रसंगानुक्ष दोहराते थे-

### उत्पत्स्यते च मम कोऽपि समानधर्मा, कालोऽह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी।

पर हम कष्ट से अनुभव कर रहे हैं कि उनका समानधर्मा कोई भी दिखलायी नहीं पड़ रहा।

### ग्रार्यसमाज के शास्त्रार्थों में योग।

( ? )

पं० भीमसेन शर्मा इटावा निवासी के साथ आर्यसमाज का जो महाशास्त्रार्थ आगरे में हुआ था उसमें स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी ने बड़ी सहायता दी थी।

( ? )

लाहोर में महात्मा मुन्शीराम जी का पं० गोपीनाथ काश्मीरी मन्त्री सनातनधर्म सभा पंजाव के साथ जो शास्त्रार्थ हुत्र्या था उसमें भी स्वा० शुद्धबोध व इनके सहाध्यायी श्री सिद्ध जी ने बड़ी सहायता दी।

( ३ )

वम्बावाला (गुरुदासपुर) में एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ रचा गया था उसमें त्रार्यसमाज की त्रोर से स्वा० शुद्धबोध ही थे।

चित्रसं० १९



द्र्ञनानन्द् घाट !



जब तक स्वामी जी पंजाव रहे तब तक बड़े शास्त्रार्थों के अवसर पर (जो प्राय: लेखबद्ध रहते थे) स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी भेजे जाते रहे हैं। प्रमाण ढूंढ कर निकाल देने में, सामयिक उत्तर सुमाने में आप प्रसिद्ध थे। इस प्रकार आप पचासों शास्त्रार्थों में गये। जब से आप गुरुकुल में आये तब से फिर ऐसा योग नहीं आया।

#### विभिन्न।

यह हम प्रसंगवश कह चुके हैं कि स्वामी शुद्धवोधतीर्थ जी को व्यायाम का वड़ा शौक था। रुग्णदशा को छोड़कर प्रायः वे प्रतिदिन प्रातः व्यायाम करते थे। जब व्यायाम न करते थे ५-६ मील घूम त्राते थे। जालन्धर, गुजरानवाला में जब रहे दण्ड, बैठक, मुद्गर का ही नियम रहा। कांगड़ी में म० मुनशीराम जी के सहवास से डंबैल भी करने लगे थे। वे त्रंत्रेजी खेलों को पसन्द नहीं करते थे, इसलिये ब्रह्मचारियों से भी दण्ड बैठक कराते थे, दौड़ लगवाते थे। जब पहले पहले काशी से त्राये थे तब कुश्ती भी लड़ते थे।

+ + + +

स्वामी जी ने जब तक संन्यास-दीचा नहीं ली थी तब तक बराबर आपको पान स्नुति का अभ्यास रहा। संन्यास के पश्चात् दोनों व्यसनों को अर्द्धचन्द्र मिला।

+ + + +

श्री० स्वा० शुद्धबोध जी उचपति के गुरुभक्त थे। श्री गुरुवर काशीनाथ जी को प्रतिदिन (जब वह काँगड़ी व ज्वालापुर में रहे) अभिवादन करते थे। श्री भाष्याञ्चार्य जी के चरण स्पर्श करते थे। जब स्वा० जी ने संन्यास लिया तब श्री गुरु काशीनाथ जी, स्वा० जी उनसे भिलने आते थे तो, संन्यास के आदरार्थ स्वयं आसन छोड़कर नीचे बैठ जाते थे। श्री पण्डितस्वामी (जिनसे आपने संन्यास लिया था) जी की भी आपने अपूर्व सेवा की। अपने हाथ से भोजन वनाकर खिलाते रहे।

स्वा० जी की समाशीलता पराकाष्टा को पहुँच गई थी। कोई इनको कुछ भी कह जाता था तो ध्यान ही नहीं देते थे, पर्वाह ही नहीं करते थे, चुपचाप सह जाते थे—इसका यह फल होता था कि कालान्तर में वे ही व्यक्ति जो स्वा० जी का अपमान करते थे, उनके पास आकर चरण छूकर प्रायश्चित्त कर जाते थे। इनका यही सिद्धान्त रहा कि आकोश करने वाले के पृति आकोश न करना चाहिये, चुपचाप सहना चाहिये। इससे श्रोता का कल्याण होता है और आकोष्टा स्वयं ही अपने पापों से नष्ट होजाता है।

#### "आक्रोष्टारं निर्दहति श्रोता पापैः प्रमुच्यते"

यही सिद्धान्त मनु व विदुर जी का था। ब्राह्मण का कल्याण इसी में है कि वह अपमान के घूंट की चुपचाप पी जाय और सम्मान से विषतुल्य डरता रहे। ब्राह्मण का शरीर चुद्र माना-पमान के ममेलों में पड़कर नष्ट होने के लिये नहीं, संसार की वासनाओं में पड़कर नष्ट होने के लिये नहीं, अपितु—

### " ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं, क्षुद्रकामाय नेष्यते । इह कुच्छ्राय तपसे, प्रेत्यानंतसुखाय च ॥ "

ब्राह्मण का शरीर इस जन्म में घोर तप तपने के लिये और परलोक में अनन्त सुख पाने के लिये हैं। वस्तुतः ऐसे ही तेजस्वी ब्राह्मण कुछ कर सकते हैं, नहीं तो विद्या तप के विना—

विद्यातपोभ्यां यो हीनः, जातिब्राह्मण एव सः ।

वह नाममात्र का त्राह्मण है।

यथा काष्ट्रमयो इस्ती यथा चर्ममयो मृगः।

की-सी ही दशा समित्ये।

\* \* \* \*

प्रनथ का संदर्भ लगाने में, प्रकरण की संगति लगाने में आप एक ही थे। काशीवास के दिनों की बहुश्रुतता आपके बड़े काम की वस्तु थी। इस विषय में स्वा० जी व सिद्ध जी की होड़ लगी रहती थी और प्रायः स्वामी जी जीत जाते थे।

जब स्वामी जी व सिद्ध जी एक स्थान में रहते थे तो सप्ताह भर में दो एक वार इन दोनों मित्रों की द्वित्त की एकामता में प्रतिद्वनिद्वता हो जाती थी। किसी एक विषय को लेकर दोनों ध्यानाविध्यित हो जाते और देखते कि कौन पहले बोलता है, किस का ध्यान अधिक काल तक टिकता है। एक वार दोनों ने "चन्द्र" विषय को लेकर प्रतिद्वनिद्वता की। स्वामी जी मुख ढाप कर लेट गये और सोचने लगे। सिद्ध जी ने मुख खुला रक्खा था। पांच मिनिट भी न होने पाये थे कि सिद्ध जी का एक ब्रह्मचारी सिद्ध जी के पास आकर कुछ पूछने लगा। सिद्ध जी एकदम बोले – पं० जी (स्वामी जी उस समय पं० जी थे) अजी ब्रह्मचारी मेरे सामने आ गया है इस समय रहने दो। पं० जी (स्वामी) खिलखिला कर उठ कर बैठ गये और कहने लगे "वस"? दोनों का सौहार्द देखते ही बनता था। दोनों का शास्त्र विचार भी देखने योग्य रहता था।

गुरुकुल के दिनों में जब तक रामदेव जी के पदार्पण नहीं हुये थे तब तक म० मुन्शीराम व स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी में बड़ी मित्रता थी। इन दोनों की बातों को, मन्त्रणात्रों को कोई नहीं जान पाता था। सब कार्य परस्पर परामर्श से होते थे। परस्पर के मतभेदों को दोनों सन्तोष से सह लेते थे, यही कारण था कि गुरुकुल के प्रथम पांच साढ़े पाँच वर्ष निराबाध व्यतीत हुए।

\* \* \*

स्वा० जी के अन्तःस्थ शक्त व भक्तजनों में श्री बावू प्रतापसिंह जी का उल्लेख करना ही पड़ेगा। बा० प्रतापसिंह जी ने काँगड़ी से लेकर, नहीं २ जालंधर से लेकर महाविद्यालय तक पूरा साथ दिया। कहाँ १८९६ त्रौर कहां १९१२, इस क्र्र समय में इतना साथ कौन देसकता है। १९१२ के पश्चात् वाव्रू जी स्वगृह कार्य से पंजाव गये, फिर नाशिक गये, तवसे त्रभी तकवहों हैं। संभवतः लेखक दिल्णापथ से उत्तरापथ त्राया त्रौर हरद्वार पर त्र्राधिकार किया, इसी स्पर्छों से उन्होंने दिल्णापथ के प्रमुख चेत्र नाशिक पर त्र्राधिकार जमा लिया। बाव्रू प्रतापसिंह जी विपद्वन्धु रहे, इस बात का कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करना ही पड़ेगा। बाव्रू जी की कन्याएं श्रीमती सत्यवती देवी शास्त्रिणी, श्रीमती सुनीति देवी, श्रीमती विद्यादेवी, श्रीमती शान्तिदेवी, सब सुशिचिता विद्युषी हैं, यह प्रसन्नता की बात है। उनके उयेष्ठ पुत्र श्री ऋषिदेव शास्त्री गृहकार्य में संलग्न हैं त्रौर शास्त्रानुसार पितृ-ऋण उतार चुके। दूसरा पुत्र ब्रह्मदेव, ये भी वकालत करते हैं—सारांश वाब्रू जी का तप भी फल गया। वे भी त्र्राव सॉसारिक चिन्तात्रों से मुक्त होगये हैं।

\* \* \* \*

स्वा० जी केवल संस्कृत के पिण्डत ही नहीं थे। वे राजनीति की कूट समस्यात्रों पर भी खूब विचार करते रहते थे। युरोप के महाभारत (जर्मन युद्ध) के दिनों से उन्हें समाचार-पत्रों को पढ़ने का ऐसा शौक लगा कि लोग चिकित थे। छात्रों को सदैव देशभिक का उपदेश देते रहते थे। महात्मा गांधी त्रापके रहन-सहन, दिव्य व भव्य मूर्ति पर त्रात्यन्त मुग्ध थे। महात्मा जी को स्वा० जी की छुटिया बहुत पसन्द थी। जब कभी मैं महात्मा गांधी जी से मिलता था तब सबसे प्रथम पृश्व स्वा० जी के कुशल मङ्गल का होता था। महामना मालवीय जब महाविद्यालय पथारते स्वा०

जी को भक्तिपूर्वक मिलते थे। जब मालवीय जी ने स्वा० जी की निधन-वार्त्ता सुनी तब व्याकुल होकर बोले—"एक बड़ा त्यागी तपस्वी संन्यासी चल वसा"।

# श्री बा॰ जिज्ञासुम्बाम्बास हिं जी

#### का पत्र।

पूज्यपाद श्री स्वामी शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज ने (जो संन्यास धारण करने से पूर्व पं० गङ्गादत्त जी शास्त्री के नाम से विख्यात थे) पूर्ण त्यागी बनकर महाविद्यालय ज्वालापुर की जो अनथक सेवा की, वह आर्य्यजनता और महाविद्यालय के प्रेमियों से छिपी नहीं है। अत्यन्त शोक है कि उक्त स्वामी जी ने उसी महाविद्यालय के मोह को त्याग कर इस संसार से अश्विन सुदी ७ सम्बत १९९० को परलोक गमन किया।

स्वा० जी के वियोग से जो कुछ हानि महाविद्यालय को हुई है उसकी पूर्ति तो यद्यपि भविष्य में परमात्मा के अनुप्रह पर निर्भर है, परन्तु इस समय असंभव ही प्रतींत होती है। मेरे स्वर्गीय मामा जी पृष्य श्री बाबू सीताराम जी ने (जिनका चित्र अन्यत्र दिया गया है) जिस समय इस महाविद्यालय को स्वर्गीय पृष्य श्री स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती महाराज जी की प्रेरणा से अपने बाग व बङ्गले में स्थापित किया था, उस समय के मुख्य

अ त्राप स्व० वा० सीताराम जी रईस ब्वालापुर के भानजे हैं।

श्रेष्ठ व्यक्तियों में से उपरोक्त स्वामी शुद्धवोधतीर्थ जी ही थे, जो इस समय तक इस महाविद्यालय को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में ऋपने जीवन पर्यन्त परिश्रम करते रहे।

स्वर्गीय वावू सीताराम जी ने ऋपने १९१२ के व्यवस्थापत्र में स्वामी जी की प्रशंसा उर्दूभाषा में जिन शब्दों में की है, उनको मैं इस स्थान पर ज्यों का त्यों लिखना उचित सममता हूं, क्योंकि उन शब्दों से ऋधिक दूसरे शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कठिन प्रतीत होता है—

### श्री बा० सीताराम जी के उद्गार।

"सन् १९०७ में महज वदीं ख्याल कि सारी उम्र फिस्क फिज्र में गुजरी आखिर में ही कुछ नेकी का काम होजावे तो बेहतर है, मैंने अपने बाग व बंगले व आराजियात सहराई वाक कस्बे ज्वालापुर में बतुफैल स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती महाराज एक तालीमगाह को जिसमें कदीम जमाने के रिवाज से वेद-शास्त्रों की तालीम मुफ्त ब्रह्मचर्यव्रत रखते हुए दी जाती है खोला, और जो अब महाविद्यालय के नाम से मशहूर है। और बाजाब्ता कमेटी महाविद्यालय कायम होकर अपनी जायदाद भी बनाम कमेटी मजकूराँ रजिष्ट्री करा दी है।

खुशिकस्मती से पं० गङ्गादत्त शास्त्री, पं० पद्मसिंह, पं० भीमसेन, पं० नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ जैसे परम संस्कृत-विद्वान् त्रालिम बात्रमल ने इस तालीमगाह में महज परोपकार मद्देनजर रख कर अपने तमाम मफाद को छुर्वान करके इसके सुधार का बीड़ा उठाया जिनकी बरकत से मेरी आराजी व बङ्गला वगैरा से अलावा फराख दिली पविलक की बदौलत बीघों आराजी का इजाफा होने के अलावा हजारह रूपये की लागत के मकानात और वत गये और महाविद्यालय एक होनहार तालीमगाह तमाम मुल्क में मशहूर होगया और हर सूबे के विद्यार्थी यहां आकर मुक्त तालीम पाने लगे।" (वसीयतनामे से उद्धृत)

शोक है कि उपरोक्त चारों व्यक्तियों में से श्री पं० भीमसेन जी व पं० पद्मसिंह जी तो ऋपना २ कर्तव्य पालन करके पहिले ही स्वर्ग को सिधार गये थे, परन्तु उनके वियोग से जो हानि महाविद्यालय को पहुंची थी उसको पूज्यपाद श्री स्वामी जी ने ऋपने दिनरात के परिश्रम से महाविद्यालय को ऋपनी छात्र-छाया में लेकर ऋधिक ऋनुभव न होने दिया था। ऋब स्वामी जी के वियोग के साथ वह कमी भी प्रतीत होने लगी है। महाविद्यालय के इन चारों संचालकों में से जिन्होंने इस वृत्त के सींचने की प्रतिज्ञा की थी अब केवल श्रीमान पं० नरदेवशास्त्री जी वेदतीर्थ ही वाकी हैं कि जो इस इतिहास के रचयिता हैं ऋौर उनकी प्रतिज्ञानुसार ऋव इन्हीं पर महाविद्यालय की उन्नति का ऋधिक भार है। परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्हें ऋौर ऋन्य स्वामी जी के शिष्यों को जिनके कन्धों पर ऋव यह भार विशेष रूप से त्रा गया है, उसके सहन करने के लिये बल, उत्साह, स्वास्थ्य और दीर्घ त्रायु प्रदान करें जिससे यह महाविद्यालय-रूपी वृत्त जिन त्र्याशात्र्यों को रखते हुए लगाया गया है वह पूरी हों।

#### चित्र सं० २०



महाविद्यालय का देवाश्रम।



महाविद्यालय का ब्रह्मचारिमण्डल ।



उन्नीस सौ नव्वे विक्रमी संबत् था और आश्विन ग्रुदी। थी सप्तमी मंगल का दिन, ग्यारह बजे थी रात्रि॥ कर पूर्ण निज कर्तव्य लौकिक ग्रुद्धबोध तपस्वी। परमात्मा की गोद में जाकर विराजे उस घड़ी॥

उन्नीस सौ नव्वे कार सुदि नहर गङ्ग के तीर। दिन मंगल तिथि सप्तमी शुद्धवोध तजो शरीर॥

### श्रद्धांजलि।

( ? )

शोक ! तूने दैव है यह क्या किया, क्यों विपति--वज़ हम पर ढा दिया। क्रूरता करते हया आई नहीं, क्यों तुझे निष्ठुर दया आई नहीं॥ लूट हमारे छेगया, इक महान सरताज को, छीना हमसे किसिंछिये "शुद्धबोध" महाराज को।

(2)

कहां मिलेगी ओजमयीवह सुरत प्यारी, कहां मिलेगी हाय! मधुरवाणी सुखकारी। सचा सद् उपदेश कहो अब कहां मिलेगा, संस्कृत माँका श्रेष्ठ रत्न-धन कहां मिलेगा ।। छोड़ हमें क्यों जा बसे स्वामी जी उस लोक में, योद आपकी में यहां रोते हैं हम शोक में।।

(3)

बोलो है आचार्य! निष्ठर हो क्यों मुख मोड़ा, किसके बल पर कहो 'महाविद्यालय' छोड़ा। यह कुलवासी छात्र दुखी तुम विन हैं सारे, व्याकुल हो कह रहे कहां हैं पिता हमारे ॥

कुछ तौ देने सांत्वना स्वर्गलोक से आइये, अपने गुरुकुल को कहीं स्वामी भूल न जाइये।

(8)

हे संस्कृत के सूर्य! पुनः भारत में आना, 'गणपतिशर्मा' 'भीमसेन' जी को भी लाना । महारथी श्री पद्मसिंह जी से जतलाना, मिटी जात है हिन्दी हिन्द को वेगि पढ़ाना ।।

पूज्य 'दर्शनानन्द जी' के दर्शन की आस है, सबके स्वागत हित खड़ा प्रस्तुत ''गोविन्द" दास है।

(श्री गोविन्द्राम, देहरादून)

## 9-vicion vin 1

--:0:--

इसमें महाविद्यालयमण्डल के कतिपय विद्वानों व ब्रह्म-चारियों के उद्गार हैं। वाचकबृन्द ब्रह्मचारियों के भावों पर दृष्टि देंगे तो उनकी तुतली बोली में भी, उनके शोकोद्गारों में भी विशेष त्र्यानन्द मिलेगा।

—नरदेवशास्त्री

## FETTETTI: 1

शाब्दादिशास्त्रविषये मम बुद्धिकौण्ठ्यम्,
योऽपि प्रभूतमतिको विदुषां वरेण्यः।
प्रत्यादिशत्प्रणयवान् सदयं दयालुः,
तीर्थं नमाभि बहुशस्तमु शुद्धबोधम्।।
(श्रीदिलीपदत्तोपाध्यायस्य)

2

नतजनिहतकर्ता पालको दीनभाजां, कपटवनकुठारः शासको नास्तिकानाम्, निगमसमयविज्ञो वन्दनीयो बुधानाम्, वत!गत इति स श्रीशुद्धबोधो महात्मा॥

(श्रीदेवदत्तशास्त्रिणः)

3

विद्यानिधिर्वेद्परायणोऽसा—
वज्ञानभेदी च परावरज्ञः ।
मान्यो यतिभू तद्यावर्तसः
कालेन हा हन्त ! परत्र निन्ये ॥
(श्रीपद्मनाभस्य विद्याभास्करस्य)

8

धीरः पात्रं गुणानां, विदितगुणगणः प्राच्यरीतिप्रणीति-प्राग्भारावद्धरागी यतिकुलगणनापूर्वगण्योऽतिमान्यः। वक्ता भाष्यस्य विद्वान् मुनिकणभुजा प्रोक्ततन्त्रे स्वतन्त्रः, वात्सल्याच्छात्रवर्गाहितहितदयया दीप्तदक् शास्त्रवित्तः॥

योऽभूदार्यसमाजपिडतकुलग्रामेऽग्रगण्यः सदा, नित्यं यश्च फणीन्द्रभाणितमतं प्रेम्णा समध्यापयत्। सोऽयं व्याकृतितन्त्रके सुरगुणान् कर्त्तुं प्रवीणान् गतः, नाकं, नाकिगुरोः समो विजयते श्रीशुद्धवोधो गुरुः॥

( श्रीसत्यव्रतशास्त्रिणः )

4

क चासो श्रीमान्यो,
धवलगुणराशिः सितमतिः,
ममामन्दाज्ञानं,
निजिकरणधारैरपनयन् ।
क यातश्क्षात्राणाम्,
ज्यनवरतदुःखापहरणः,
ज्यरे दुष्टा दीपाः
कथिमह तु मौनं कलयथ ॥

निराशानामाशा, विगलितमतीनां शुभमतिः, (२३२)

शरण्यानां साधुः,
ह्यगतिकजनानां ननु गतिः ।
सहायोऽनाथानां,
शरणमपि चासौ भयवताम्,
क चाद्य प्रायाद् भोः,
रजनि ! वद, धैर्यं कलय मे॥
(श्रीप्रेमचन्द्रकाञ्यतीर्थस्य)

६

नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । विक्रमार्जितसत्त्वस्य, स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥

इत्यस्योदाहरणीभूतोऽस्माकमाचार्याः क गताः ?

शतेषु जायते वीर:
सहस्रेषु च पण्डित:।
वक्ता दशसहस्रेषु,
त्यागी भवति वा न वा ॥

क वा तादृशस्त्यागी दृश्यते येन तादृशं पदं, गोवर्द्धन-मठाधिपत्यमपि परित्यक्तं महाविद्यालयप्रेम्णा।

(लद्मीनारायण्शर्मणः विद्याभास्करस्य)

9

त्रस्माकमाचार्यः स्वसद्नमपवर्ज्यं समित्पाणिः सन् विद्या-पीठभूतां वाराणसीमुपागतः। तत्र च ब्राह्मणकुलकलङ्कमूर्छत्वम-पास्तुं यतमानो "मुखं वे व्याकरणम्" इति मत्त्वा प्राधान्येन तस्याध्ययने परिश्रमं विधाय त्र्यन्तपारस्यापि शब्दशास्त्रस्य पारमुत्तीर्य गहनभाष्यतत्त्वभूतामप्रभूमित्त्वमवाप । त्रधीत्य च चत्वारिशद्वर्षपर्यन्तमध्यापयामास । तथा च तादृशस्य त्रुखिल-शास्त्रपारावारपारङ्गमस्य शब्दशास्त्राध्यापनधुराधौरयस्य विद्वद्गो-ष्ठीषु त्र्यप्रगण्यस्य महाविद्यालयसदृशविशालकुलस्य कुलपते-रस्माकमाचार्यस्य निधनशोकपूरेणापूरितानि हृद्यान्यस्माकमिति .....मन्थरतां प्रयाति मदीया लेखनी, वाष्पवर्षां विमुद्धतश्च चत्रुषी, त्रम्बुप्रतिबिम्बे दिवाकरकर इव कम्पते मे करः, त्रुतो न पारयामि लिखितुमधिकमिति।

> वाचस्पत्युपनामधेयस्य त्र० रामचरणशर्मणः हिन्दीविद्वत्कलासंपादकस्य

> > 5

दोषान्धकारमिहिरं,

महिमानवद्यम्,
वन्द्यं विचन्नग्राग्गौः,
शरगौकमात्रम् ।
त्रासं सपत्रसरसां,
विदुषां सगन्धं,
तं सत्यसन्धविबुधं,
हृदि धारयामः ॥

भक्त्या भावुकभक्तभावभरिताः, शिष्यास्तु श्रद्धायुताः, छात्रत्राण्रतं स्वलाभविरतं, संस्थाश्रितौ संस्थितम् । सन्ध्यातेश्वरमास्तिकाध्वशरणं, स्वान्तेषु वन्दामहे, शान्तं दान्तमवद्यवादिद्लनं श्रीशुद्धवोधं गुरुम् ॥

#### भारतमातरमुद्दिश्य-

भूभारहारकममुं, जननेत्रचन्द्रम् , दु:खापसारणसमर्थ— मसावसूत । मातस्तवैव विमले, सुखदेऽशयिष्ट, क्रोडे, चिराय नियते:, नियमात्सुबोध: ।

> (श्रीरणवीरवर्मणः विद्वत्कलापरिषन्मन्त्रिणः)

सुधाधाराधारै:,

सरसमधुरैरेवमुचितै:,

#### चित्र सं० २१



महाविद्यालय के आचार्य वृक्ष के नीचे पढ़ा रहे हैं।



महाविद्यालय का अध्यापक तथा कार्यकर्ग मण्डल।



पुनानः सर्वान्तः, सततमुपदेशैः गुरुवर ! विहायास्मान् वालान् , त्रजसि सहसैवात्र रुदतः, कुतोऽसौ नेदानीं, वदति तव वाणी वहुगणा ॥

[श्रीविद्याभास्कररामदत्तशास्त्रिणः]

(80)

धन्यास्ते गुरवः ये परोपकाराय त्यजन्ति स्वार्थम्, उपिद्शन्ति च विर्णवर्गान्, कुर्वन्ति चाहरहस्तपोऽनुष्ठानम्, वात्सल्येनाध्याप्यन्ति निर्धनानिप । एताहशानां गुरूणां चर्ययाऽऽदायभिक्तयोगम्, निःस्वार्थवात्सल्यम्, गीर्वाणवाण्यनुरागम्, त्यागवृत्तिम्, स्वाध्यायतत्परताम्, प्राचीनसभ्यताम्, शारीरिकसंपत्तिम्—विचार्यच स्वात्मिनि कर्त्तव्यं यथायथम्, विश्वसिमि यदि च वयमाचार्यकृतोपदेशमात्मन्यारोपयिष्यामस्तर्हि पुनरप्यवतिष्यति सोऽस्माकं मध्ये, त्रानन्दियष्यति चास्मान् मुहुर्मुहः । नो चेत् हाहेति कुर्वन्तो वयं कालान्तरेण विस्मरिष्यामो पृष्यतमान् त्रपि गुरु-चरणारिवन्दानिति ।

[श्रीविद्याभास्करगौरीशङ्करशर्मणः]

( ११ )

त्रायीवतंसकुलभूषणसर्वपृज्यः, सच्छास्त्रमण्डननिरस्तकुशास्त्रभावः। विख्यातशुभ्रयशसामिह चाप्रगण्यः, हा हन्त ! हन्त ! गतवान् वत शुद्धबोधः॥ छात्रप्रियः खलु सनाह्यकुलावतंसः, गाम्भीर्यधैर्यविनयादिगुणालयोऽस्मान्। सर्वान् विहाय विदुषो वरवणिसंघान्, हा हन्त ! हन्त ! गतवान् वत ! शुद्धबोधः॥

स्वार्थं विहाय भवता नु क्रशानुकल्पम्, कार्यं कृतं गुरुकुले गुरुवर्यवर्य ! त्यक्त्वा गृहं, स्वपद्वीं कृतकृत्य! हित्त्वा, हा हन्त! हन्त! गतवान् वत! शुद्धबोध: ॥

> [त्र्रायुर्वेदाचार्यस्य श्रीशिवदत्तरार्मणः]

(१२)

गच्छन्तमुद्रीच्य तमेव 'भास्करं'१ 'पद्मो'२ मिमीलेच्चणमेव तत्च्चणम्। 'पद्मः' प्रयातीति विचार्य 'शङ्करः'३, उज्माञ्चकार श्वसनानि 'शङ्करः'॥

विद्यैकसिन्धुर्धं तिमान् महात्मा, बन्धुर्वुधानां भुवि योऽद्वितीयः। गृहं गुणानां, तन् कोविदानां गुरुः प्रयातो वत ! शुद्धबोधः॥

१—श्री १०८ स्वा० भास्करानन्दसरस्वती (पं० भीमसेनशर्मा आगरा निवासी)। २—श्री पं० पद्मसिंह शर्मा। ३—कविताकामिनीकान्त श्री पं० नाथूरामशंकरशर्मा।

शब्दोदधी यः किल केलिकारी, चित्ते बुधानां बहुमोदकारी। सत्यत्रती वैदिकत्रह्मचारी, हा! हा! पूयातः क महोपकारी॥

कलो काले श्रूणमो,
भवति खलु पुसां हि कुमतिः,
ततः किं, देवानाम्,
श्रूपि मितरतीव पूगलिता।
सुराणामास्थान्यां, ४
भवति न सखे! किं गुरुवरः,
यतस्तस्माच्छीघं,
नयति गुरुवोधं कथमितः॥

(श्री त्र० विश्वनाथशर्मणः, त्रष्टमश्रेणीस्थस्य)

(१३)

निद्रघकालेष्वभितप्तशाखिनः, ऋतौ वसन्ते च यथा सपल्लवाः। तथैव देही परिवर्जयज्जगत्, स्वकर्मणा विन्दृति देहमन्तरम्॥

दिवि दर्शितलोकविक्रमो, रविरप्येति रसातलं यदि। किमु विस्मय एव तन्यते सुरलोकं समधिश्रिते गुरौ॥

४—त्रास्थानी=गोष्ठी, परिषद्।

चपलाश्चपला इव च्छलाः, बलवल्लोकसमाश्रयाः श्रियः। चपलं खलु लोकजीवितम्, चपलं विश्वमिदं चराचरम्।।

इति सारिधयो वटवः सततम्, परिचिन्त्य नरस्य विनश्वरताम्। न कदाचन चेतसि सन्द्धताम्, शुचमत्र यशःसुखशान्तिहरम्॥

> [विद्याभास्कररमेशचन्द्रब्रह्मचारिण संस्कृतविद्वत्कलोपसंपादकस्य]

> > (88)

श्च्योतन्सूक्तिसुधां सुधाधर इव, प्रल्हादयन्मानसम्,

मानामानधनाधनाप्रतिहत—

प्रायो यशोज्योत्स्नया।

गएयै: शिष्यगर्गै: सदा कुमुद्वत्,

यः सर्वतः संश्रितः,

हा ! लोकान्तरमाश्रितो यतिवरः,

श्रीशुद्धबोधो गुरु:।।

मनोवाकायैर्यो,

वदुगणहिताकाङ्चणपरो, नृणामेन:कर्षी.

बहुलमुद्वर्षी बुधवरः।

पद्झानी मानी, निखिलजनवन्द्यो यतिपतिः, चकारो चाकारो, किमिह भुवि वा श्रीकुलपतिः॥

यो ज्ञानिनां ननु विभावसुवद् विभाति, विद्यालये विदितवेदविदां वरेण्यः। स्वर्गस्थितं गुरुमिव प्रसमीत्तितुं किम्, श्रीभीमसेनबुधवर्य्यमनुप्रपेदे॥

यः शास्त्रिणां ननु दिवाकरवचकास्ति, वदादितीर्थपदभाग् हरिदत्तशास्त्री। तस्यापि यो गुरुरभूद् भवभूतिभावः, हा! सांप्रतं वत गतः क्व महानुभावः॥

यस्याप्रमत्तिधिषणो नरदेवशास्त्री, विज्ञानवीर्यविभवार्यगुणो मनीषी। शिष्यो, यशस्तितिमिह प्रतनोति यस्य, हा! सांप्रतं वत गतः क्व यतिर्मनस्वी॥

शान्त्यैकमूर्त्तिश्च सतां वरिष्ठः, वेदान्तविन्नन्द्किशोरशास्त्री । यस्यास्ति शिष्यः प्रतिविम्बरूपः, हा ! शुद्धबोधः स दिवं पूयातः ॥

सत्यव्रताचरणसत्यव्रताभिधानः, विज्ञानधैर्यधनिकार्यकुलाभिमानः शिष्यः सुधीर्वितनुते हि यशांसि यस्य, हा ! सांप्रतं वत गतः क्व महानुभावः ॥

अन्ये च ये निखिलशास्त्रकृतावगाहा, विज्ञानधामधनिका धृतिधर्मनिष्ठाः।

शिष्याः समस्तभुवि यस्य यशःस्वरूपाः,

हा ! सांप्रतं वत गतः क्व महाप्रभावः॥

श्रीशिवद्त्तशर्मेणः संस्कृतविद्वत्कलासंपादकस्य ।

( १५ )

न दृश्यते क्वापि तादृशोऽन्तेवासिवत्सलः, यं साम्प्रतमासाद्य सन्तापसंदीपितमानसा वयं समाश्रयामः । न क्वापि विलोक्यते तादृशः संस्कृतभाषानुरागी यो भूयोभूयोऽपि प्रेरयेद् वटुवृन्दं देववाणीव्यवहाराय । नावलोक्यते तादृशो जनो यो भवत्पद्पूर्तिं विधातुमलं भवेत । छात्रसमुदायोऽयं भवादृशं गुरुमनासाद्य शोकव्याकुलितं मानसं सान्त्वयति कथंकथमपि—हे शुद्धबोध, गुरो, कदा पुनः स्वशुद्धबोधामृतेन श्रस्माँस्तारियष्यसि, श्रस्मान् तमसः पारं नेष्यसि, देहि नः प्रतिवचनम् ॥

> [ त्र० कपिलदेवस्य ऋष्टमीश्रेणीसंस्थितस्य]

( १६)

श्री शुद्धबोधतीर्थे, रवामिनि निर्वाणपद्मुपारूढे।

हा हन्त ! हन्त ! हन्त !

निर्वाण: शुद्धबोधदीपोऽद्य ॥

देवगिरः सर्वोत्तम-

विद्यागुरुरिति विचार्य किं देवै: ।

all the first of the first

दे<mark>वानध्यापयितुं,</mark> स्वर्लोके सादरं नीतः ॥

[श्रीरामगोपालशर्मणः]

### श्रद्धाञ्जाले।

[भगवत्प्रसाद शुक्त 'सनातन' स० सम्पादक विकास, सहारनपुर ]।

थे प्रकाण्ड पण्डित यू० पी० के, सच्चे गुरु त्रादर्श महान । सममुच वे व्याकरण-सूर्य थे, किया जन्मभर शिज्ञा-दान ॥

> सदाचार की प्रतिमा थे वे, संन्यासी थे विषय-विरक्त। वैदिकता के थे हिमायती, भारतीयता के दृढ़ भक्त॥

उनके शिष्य त्र्रसंख्य त्राज भी, विद्यमान विद्वान महान । त्र्यपनी गुण्-गरिमा से करते, त्र्यपने गुरु का कीर्ति-वितान ॥

मुम जैसे लघु सेवक ने भी,
प्राप्त किया था उनका प्यार।
स्वर्गस्थित त्र्याचार्यचरण को,
हो मम श्रद्धाञ्जलि स्वीकार॥

#### चित्र हं ० २२



स्त्रामी शुद्धबोध सहित महाविद्यालय की रूप्डली।

चित्र सं० १४



राज्यरत्त मा० आसाराम जी अमृनसरी

### P-VITTE WITT 1

# शिष्य-उपशिष्य-प्रशिष्य नामावली ।

स्वामी जी के शिष्य-प्रशिष्यों की अविकल नामावली देना कठिन कार्य है। उत्तरभारत में जहाँ तक सम्भव था प्रत्येक शिष्य का नामधाम जानने का प्रयत्न किया है। जिनका ठीक ठीक पता लग सका उन्हीं का नाम प्रकाशित किया गया है।

स्वामी जी के शिष्य-प्रशिष्यों की नामावली इतनी बड़ी है कि प्रन्थ-बिस्तारभय से हम उसको प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। काँगड़ी में प्रथम पांच वर्षों में जो ब्रह्मचारी विद्यमान थे वे अब जाने कहाँ कहाँ हैं।

नरदेवशास्त्री

#### % ॐ तत्सत् ॐ

## स्वामी गुद्धवोधतीर्थ-

### शिष्य-प्रशिष्य-नामावली

- १ स्व० कविराज पण्डित सीतारामशास्त्री, रावळिपण्डी।
- २ स्व० पण्डित भीमसेनशर्मा आगरा निवासी ( मुख्याध्यापक महाविद्यालय ज्वालापुर)
- ३ स्व॰ पण्डित पद्मसिंहशर्मा साहित्याचार्य (सम्पादक भारतो-दय, ज्वालापुर )
- ४ श्री एं० विष्णुमित्र जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र।
- ५ ,, विश्वामित्र, होशियारपुर।
- ६ ,, भक्तराम डिगा (पञ्जाब)
- ,, पं० नन्दलाल व्यास गुजराती, घर्मकोट (पंजाब)
- ८ स्व० श्री पं० कृष्णदत्तरामी रायकोट ( एंजाव )
- ९ श्री पं० सूर्यदत्तरामी चित्रकृट (यू० पो०)
- १० ,, कुं कामतासिंह रईस, भारौल (मैनपुरी)
- ११ " परमानन्द् पूज्य, गुजरानवाळा ( पञ्जाब )
- १२ ः, गोकुलचन्द विद्यार्थी (पञ्जाब)
- १३ ,, पण्डित जयदत्तरामी, लोहाघाट अल्मोड़ा।
- १४ ,, ब्र॰ आनन्दप्रकाश व्योख्यानभास्कर नगर-भरतपुर-वासी (महोविद्यालय ज्वालापुर)
- १५ स्व० श्री पं० चिरंजीलालशर्मा, नगर-भरतपुर।

| १६  | श्री पं० दिलीपदत्तोवाध्याय, किशनपुर पोस्ट छौलस             |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | जि॰ वुलन्दशहर।                                             |
| १७  | श्री स्वामी सदानन्द जी (वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर)          |
| १८  | ,, ,, सदानन्दतीर्थ (रुहालकी-रुह्की)                        |
| १९  | ,, ,, मुक्तानन्दतीर्थ (ज्वालापुर)                          |
| २०  | ,, ,, धनानन्दतीर्थ चक्रवर्त्ती (केरठछ (मेरठ)               |
| २१  | स्व॰ श्री पण्डित दीनानाथशास्त्री नूरमहल (जालन्धर)          |
| २२  | श्री पण्डित भगवानस्वरूप जी न्यायरत्त स्टेट शाहपुरा।        |
| २३  | ,, ब्र० कन्हैयालाल डीग-भरतपुर (संप्रति नरवर)               |
| २४  | ,, पण्डित जीवनदत्तरामी सञ्चालक, संस्थापक, साङ्गवेद-        |
|     | विद्यालय नरवर नरोरा-राजघाट ।                               |
| २५  | ,, चन्द्रगुप्तशास्त्री वेलोन (बुलन्दशहर)                   |
| २६  | ,, कविराज सोमगुप्त वैद्यभूषण बेळोन बुळन्दशहर ।             |
| २७  | ,, पण्डित रुद्रदत्तरामी बेलोन - बुलन्दराहर।                |
| २८  | ,, पण्डित हरिशङ्करशास्त्री कुल्त्रू ( पञ्जाब )             |
| २९  | ,, ऋषिदेवशास्त्री (सुपुत्र वावू प्रतापसिंह जी भैरोवाल,     |
| . 3 | होशियारपुर, पञ्जाब )                                       |
| 30  | वैद्यरत्न पंडित रामगोपालशर्मा गोपाल औषधालय बदायूं।         |
| 38  | श्रीमती सत्यवती शास्त्रिणी ) सुपुत्री बाबू प्रतापसिंह      |
| 32  | श्रीमतो सुनीतिदेवी जी भैरोवाल-होशियार-                     |
| 33  | श्रीमती विद्यावती विशारदा पुर (पञ्जाब)                     |
| ३४  | स्व० विद्याभास्कर पंडित विश्वनाथशास्त्री रत्नगढ़ विजनौर    |
| 34  | श्री विद्याभास्कर पंडित विश्वनाथशास्त्री न्यायव्याकरणतीर्थ |
|     | ( मुख्याधिष्ठाता महाविद्यालय )                             |
| 38  | विद्याभास्कर पण्डित रामावतारशास्त्री मोमांसाचार्य          |

वेदान्ततीर्थ, रत्नगढ़ बिजनीर।

- ३७ ,, विद्याभास्कर पण्डित उदयवीरसिंहशास्त्री न्यायसांस्य-तीर्थ, वेदरत्न (वनैल-पोस्ट पहास् जि० वुलन्दशहर)
- ३८ ,, विद्याभास्कर पण्डित सूर्यकान्त एम० ए० प्रोफेसर डी॰ ए॰ वी॰ कालेज लाहोर।
- ३९ ,, विद्याभास्कर पण्डित काशीनाथ शर्मा काव्यतीर्थ ( सुपुत्र पण्डित पद्मसिंहशर्मा )
- ४० , विद्याभास्कर पण्डित चन्द्रदत्तशास्त्री काव्यतीर्थ ( नया-वांस-अछनेरा-आगरा )
- ४१ सरस्वतीभूषण श्री पण्डित दुर्गाइत्तशास्त्री एम० ए०, एम० ओ० एठ०—अमृतसर।
- ४२ विद्याभास्कर पण्डित वासुदेवरामी सांख्यरत खुरजावासी महाविद्यालय—ज्वालापुर
- ४३ विद्यामास्कर पण्डित गौरीशङ्करशर्मा, सरदारशहर बीकानेर।
- ४४ श्रो विद्याभास्कर पण्डित नन्दिकशोरशास्त्री (मुख्याध्यापक महाविद्यालय)
- ४५ श्री विद्याभास्कर पंडित हरिद्त्तशास्त्री पञ्चतीर्थ (आसार्य महाविद्यालय)
- ४६ विद्यारत पंडित विश्वनाथशास्त्री काव्यतीर्थ (आचार्य गुरुकुल वैद्यनाथधाम विहार )
- ४७ प्रों० मनोरञ्जन एम. ए हिन्दूविश्वविद्यालय काशी।
- ४८ विद्याभास्कार पंडित हरिशङ्करशास्त्री न्यायतीर्थ अफजलगढ़ विजनीर (महोपदेशक महाविद्यालय)
- ४९ सरस्त्रतीभूषण पंडित सत्यव्रतशास्त्री ऊमरी—धामपुर (अध्यापक महाविद्यालय)

| 40 | विद्याभास्कर पंडित रामदत्त्तशास्त्री, रहरो-मुरादाबाद।       |
|----|-------------------------------------------------------------|
|    | (अध्यापक महाविद्यालय)                                       |
| 48 | विद्याभास्कर एं० जयनारायणशास्त्री, फीरोजावाद-आगरा           |
|    | [ अध्यापक महाविद्यालय ]                                     |
| ५२ | विद्याभास्कर पं॰ लक्ष्मीनारायणशर्मा रुड्की।                 |
|    | [ अध्यापक महाविद्यालय ]                                     |
| ५३ | विद्याभास्कर श्रो लच्मीधर जी फैजुलापुर—बरेली।               |
| 48 | स्व० सरस्वतीभूषण मानपाल वर्मा [ बहादरपुर ]                  |
| 99 | न्यायभास्कर पं० वलदेवशास्त्री न्यायतीर्थ [महेवड रुड़की]     |
| ५६ | विद्यारत श्री पं० नारायणरावशास्त्री [सांगली महाराष्ट्र]     |
| 40 | विद्यारत साहित्याचार्य पं० विष्णुदत्तशास्त्री एम० प०        |
|    | [ हरदोई ]                                                   |
| 46 | विद्यारत देवरार्मा [सोरखा—हरदोई]                            |
| 49 | विद्यारत साहित्याचार्य पं० धर्मनाथशास्त्री अध्यापक          |
|    | सनातनधर्म कालेज कानपुर।                                     |
| ६० | श्री रामस्वरूप शास्त्री काव्यतीर्थ, [हरदुआगञ्ज] अध्यापक     |
|    | अहीर हाईस्कूल रेवाड़ी।                                      |
| ६१ | विद्यारत प्रो० बल्जित् शास्त्री एम० ए० [असगरीपुर            |
|    | न्रपूर-विजनौर] डी॰ ए. वी. कालेज होशियारपुर।                 |
| ६२ | विद्यारत श्री एं० व्यासदेवशास्त्री एम. ए., एल. एल. बी.      |
|    | [अम्बेह्टा-सहारनपुर]।                                       |
| ६३ | विद्यारत श्री पं. दिनेश शास्त्री [बरेली]                    |
| ६४ | विद्यारत श्री पं. रणवीरशास्त्री डी. ए. वी. स्कूछ लाहोर।     |
| ६५ | विद्यारत थी एं. रघवीरशास्त्री अध्यापक गुरुकुल कुरुक्षेत्र ! |
| ६६ | विद्यानिधि श्री पं० भगीरथशास्त्री अध्यापक गुरुकुल कांगड़ी   |

- ६७ श्री एं० प्रेमचन्द काव्यतीर्थ [पूंडरी-करनाल]।
- ६८ श्री विद्यारत रामचन्द्र जी सिद्धान्तभूषण आचार्य गुरुकुल हुशंगाबाद ।
- ६९ विद्यारत पं॰ राघवेन्द्रशास्त्री मुख्याध्यापक ब्रह्मचर्चाश्रम, वेद्विद्यालय टोकाघाट फर्घखावाद्।
- ७० विद्यारत नरेन्द्रनाथशास्त्री अध्यापक मिशन हाईस्कूल मैनपुरी ।
- ७१ कविराज श्री पं० ऋषिदेवशास्त्री [अध्यापक महाविद्यालय]
- ७२ श्री पं० धर्मदेवशास्त्री अध्यापक कलानीर स्कूल रोहतक।
- ७३ श्री पं॰ वेदपालशास्त्री बी॰ ए॰ अध्यापक हाईस्कूल बड़ौत-मेरठ।
- ७४ विद्यारत भगवानजीवनजी [बम्बई]।
- ও आयुर्वेदभास्कर पं० हरिशंकरशर्मा वैद्यराज [ मेरठ ]।
- ७६ आयुर्वेदभास्कर एं० शिववत शर्मा विद्याभूषण [हृषीकेश]।
- अधुर्वेदभास्कर पं० रामशंकर शर्मा आयुर्वेदाचार्य काशीपुर]।
- ७८ विद्याभूषण पं० विश्वेश्वर जी शर्मा [शाहपुर स्टेट]।
- ওৎ कविराज श्री पं० हरदत्तशास्त्री आयुर्वेदाचार्य [डिब्लूगढ़, आसाम]।
- ८० सांख्यरत्न पं० रामरक्ष शर्मा [सीवनी-छपरा]।
- ८१ विद्याभूषण श्री भीमसेन शास्त्री एम० ए० [कोटाराज्य]।
- ८२ श्री उं श्रुतिकान्तशास्त्री वेदतीर्थ [गुजरात पंजाव]।
- ८३ विद्याभूषण पं॰ रुद्रदत्त शर्मा महोपदेशक आर्थ प्रतिनिधि-सभा यू॰ पी॰
- ८४ विद्याभूषण श्री बुद्धे श्वर जी अध्यापक गुरुकुल कांगड़ी।

- ८५ श्री एं० भूपालसिंह शास्त्री (जैतरा-धामपुर)
- ८६ आयुर्वेद्भास्कर श्री पं॰ भगवद्देव आयुर्वेदाचार्य (धीलाना-मेरठ)
- ८७ श्री विद्याभूषण पं० महेन्द्रनाथशास्त्रो सांख्ययागतीर्थ (हरुधरू-स्रत)
- ८८ वेद्यभूषण श्री जयदेवजी आयुर्वेदे।पाध्याय (संगरिया मंडी-बोकानेर)
- ८९ वैद्यभूषण पं० ज्योतिःस्वरूपजी (लण्हारा)
- ९० विद्याभूषण एं० वेद्वत जी देसाई बलसार-सूरत)
- ९१ वैद्यभूषण पं० आर्यव्रतशर्मा कविराज (हल्दैार)
- ९२ वैद्यभूषण श्री० रामप्रसाद जी भागपुर-सुलतानपुर (सहारनपुर)
- ९३ श्री पं० वेदवतशास्त्री (आंवला-वदायूं)
- ९४ " देवेन्द्रशास्त्री सांख्यतीर्थ मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल सिकन्दराबाद।
- ९५ " अनंतभास्कर खर्डीकर काव्यतीर्थ (नासिक)
- ९६ आयुर्वेदविशारद श्री भद्रगुप्त रसशास्त्री (तिलहर)
- ९७ श्री केशवशरण जी रईस मवानाकलाँ-मेरठ।
- ९८ श्री पं० देवदत्तशास्त्री व्याकरणाचार्य अध्यापक मुक्तिपीठ कनखल ।
- ९९ श्री विद्यावाचस्पति प्रो० जयचन्द्रशास्त्री एम० ए० (वजीराबाद)
- १०० स्व॰ विद्याभास्कर एं० रुद्रदत्तरार्मा (उन्नाव)
- १०१ " श्री पं० भगवद्दत्तरामी साहित्यरत (उन्नाव)

१०२ " श्री कविराज केशवदेवगुप्त (काटकादर, नजीवावाद) १०३ श्री कवि महोराणीशंकर जी कन्या गुरुकुल वडौदा। १०४ '' देवेन्द्र जी गुप्त विद्याभास्कर बुकर्डापा (काशोपुरांनेवासी) १०५ " भद्रसेन जी विद्यारत (थानाभवन) १०६ " पण्डित कृपाशंकरशास्त्री आयुर्वेदभास्कर (गाजियाबाद) १०७ " पण्डित मुक्तदेवशास्त्री मवई-दौलतपुर-(वुलन्दशहर) १०८ " कविराज जगदीशप्रसाद गुप्त (नगीना) १०९ श्री माधव जी शर्मा [ गुजरात ] ११० ,, व्याकरणविशाग्द दोमोद्रउणी [ ट्रावनकोर ] १११ ,, एं० विष्णुशर्माशास्त्री वं।० ए० [ भोपा-मुजफ्फरनगर ] ११२ विद्याभूषण श्री पं० ज्वालाप्रसादजी साहित्यशास्त्री. ि जरार पो० बाह, आगरा ] ११३ विद्याभारकर पं० आत्मारामशास्त्री [ मिरजापुर लक्सर ] ११४ विद्याभूषण श्री रामचन्द्र पटेल [हलधरु सुरत ] ११५ वैद्यभूषण वैद्यशास्त्री एं० राम्युःण आयुर्वेद्विशारद्-गढ़वाल ११६ स्व० विद्यानिधि पं० चारुद्त्तरामी [विलासपुर-रामपुरस्टेट] ११७ श्री स्वामी विवेकानन्द जी महोपदेशक [ महाविद्यालय-ज्वालापुर ] ११८ ,, स्वामी विज्ञानदेवतीर्थ [ हरद्वार ] ११९ स्व० श्रो सत्यवतशास्त्रो [ सरदारपुर-मुरादाबोद ] १२० श्री णेंडित उद्यवन्द्र जी वेद्य [ रायकोट ] १२१ ,, पंडित शिवद्त्तरामी आयुर्वेदाचार्य [ श्री पंडित हरद्त्त-शास्त्री पञ्चतीर्थ के भाई ]

१२२ ,, अभयसिंह परैरा निगेम्बो [ लङ्का ]

,, विद्याभास्कर पद्मनाभ-टावनकोर। १२३ १२४ ,, पंडित शिवद्त्तशास्त्री हलोलपुर छतारी-वुलन्दशहर। ,, ब्र० भगवत् प्रसाद बनत-मुजफ्फरनगर। १२५ १२६ ,, विश्वम्भरनाथ आयुर्वेदविशारद, फरीद्पुर बरेली। १२७ ,, ज्योतिःस्यरूप जी गुप्त, पहासू - बुलन्दशहर। १२८ ,, कुन्दनलाल जी गुप्त भोगपुर—देहराद्रन। १२९ ,, दयालचन्द्र गुजराती [ स्रत ] १३० ,, पंडित मुरारीलाल शर्मा वैद्यविशारद [ जहांगीरावाद ] १३१ ,, महेन्द्रशास्त्री मुरारी एण्ड को० देहली। १३२ ,, पंडित राजेन्द्रशास्त्री डी० प० वी० स्कूल रायसीना देहली १३३ स्व० श्री पण्डित दीपचन्द आयुर्वेदाचार्य [ वेलोन ] १३४ साहित्यरत श्री पण्डित वाचस्पतिमिश्र [ रुड्की ] १३५ विद्याभास्कर भदेव जी रैनी-काँठ। १३६ विद्याभास्कर पण्डित ओम्प्रकाश शास्त्री। १३७ विद्याभास्कर पण्डित रमेशचन्द्रशर्मा। .ओमप्रकाश देववन्दी। 236 १३९ विद्यारल केशवदेव गुप्त [ बुढाना ] १४० श्री पण्डित रामप्रसाद्शमी वैद्यरत [ मोगा ] श्चित्रामी वावन [ हरदोई ] १४१ १४२ ,, विद्याभास्कर पण्डित हरिश्चन्द्र शास्त्री [ रायकोट ] १४३ ,, पण्डित धनपाल विद्याभूषण [ बहाद्रपुर ] सत्यदेव विशारद [ बरमपुर बंगलौर ] 888 " १४५ ,, ब्रह्मचारी विद्यासागर [कोटा राज्य] रणवीरवर्मा [ गढ़वाल ] १४६ ,, १४७ श्री ब्र॰ रामपाल ( झबीरन्-रुड़की )

" नन्दराम ( झबीरन्-रुड़की ) 288 " शिवदत्तरामी ( पिहानी, हरदोई ) १४९ " हितपाल वर्मा (अजवपुर-देहरादून) 240 " " रामचरणशर्मा, वाचस्पति (चितौरा-समशाबाद, १५१ आगरां) १५२ '' " जगदीश (खुर्रमपुर संसारपुर- सहारनपुर) १५३ " " पूर्णचन्द (बहरायिच) १५४ " " चन्द्रभानु - (चुडियाला-सहारनपुर) १५५ .. रामेश्वर त्रिवेदी, नवावगंज-लखनऊ (संप्रति मांडले) १५६ ,, स्र्यनारायणशर्मा (विधौळी-देहरादून) १५७ ,, पण्डित जगन्नयनशर्मा आयुर्वेदाचार्य (तलाई-भागप्र) १५८ ,, हरिश्चन्द्र रईस वहेड़ा-मुजफ्फराबाद । १५९ ,, देवदत्त जी, सदर बाजार हरदेाई। १६० व्र॰ ज्योतिःस्वरूप (मुजफ्फराबाद) १६१ ,, रामचन्द्रशर्मा (फीराजाबाद-आगरा) १६२ ,, बलदेव वर्मा (बहादरपुर जड़) १६३ ,, धर्मपाल-[द्रूग-सी० पी॰] १६४ ,, शिवदत्त (हरदोई) १६५ पं॰ चण्डीप्रसाद बहुगुण ( तलाई-भागपुर) १६६ ब्र॰ विश्वनाथरामी (आचार्य पं॰ हरद्त्तराास्त्रि के कनिष्ठ-भ्राता)

१६७ ,, रामदेव (बरखेडा-पीलीभीत)

१६८ श्री पं॰ आशारामशर्मा अग्निहोत्री (नाला-कांधला-मुजपकर नगर)

१६९ ,, ,, आत्मानंद जी शर्मा (गंगागढ़-पहासू )

१७० व्र॰ ब्रह्मदेवशर्मा (गंगागढ़-पहासू ) १७१ श्री परमहंस बावा राघवदास (बरहज-गोरखपुर) १७२ ,, स्वामी नित्यानंद जी (लाहे।र) १७३ ,, एं॰ जयदत्तरामी कर्णवास-बुलन्दशहर। १७४ ,, ,, ब्रह्मदेवरामी कर्णवास-बुलन्द्राहर। १७५ ब्र॰ विष्णुरामी सेारखा – हरदे।ई। १७६ ,, ऋषिपाल [बुलन्दशहर] १७७ श्री वसुदेवजा जिज्ञासु जसपुर-नैनीताल। १७८ ,, ब्र॰ गुलाबसिंह [खटीमा, नैनीताल] १७९ ,, बलवीर बंद्य [कोटा-महेवड़] १८० श्री पंडित हरिबल्लभशर्मा आयुर्वेदभास्कर कैलासपुर। १८१ " " देवदत्तरामी डिगौली। १८२ ,, ज्ञानप्रकाश [ ग्वालियर ] १८३ ,, गोपालशास्त्री [लायलपुर] १८४ स्वर्गीय श्री बळवीरहार्मा द्वास्त्री जोशी [इन्द्रो-करनाळ] ,, पण्डित सत्यपालशर्मा रायकोट, लुधियाना १८५ १८६ श्री पण्डित प्रेमनाथशर्मा विशारह १८७ स्व० पण्डित रामचन्द्रशर्मा सिद्धान्तभास्कर [माछरा-मेरठ] १८८ ,, राजाराम गुप्त फरीद्पुर बरेली। १८९ श्री सुखदेवदामी रामपुर पटा। १९० , ब्रह्मदत्तरामी-गढ्मुके श्वर । १९१ ,, विश्वनाथशास्त्री बोरकर [ अकोला ] १९२ ब्रह्मचारी योगेन्द्रवर्मा [ जिला विजनौर ] ,, रामरत्नशर्मा [ बिलासपुर-रामपुर स्टेट ] १९३ " जगदीशवर्मा [ विजनौर ] १९४

परमानन्द्शर्मा [ चुडियाला-सहारनपुर ] १९५ रामाश्रयशर्मा [ विलासपुर-रामपुर] ३९६ आर्येन्द्र [ इसलामनगर बदायूं ] १९७ कपिलदेव [ गाजीपुर-यु० पी० ] १९८ रविदेवरामां [ भटपुरा-मुरादाबाद ] १९९ रामदत्तरामी 200 वागीश्वरदार्भा [देवबन्द] 208 वीरेन्द्रवर्मा ऊमरी-धामपुर २०२ कृष्णदेव समशाबाद - आगरा। 203 २०४ श्री गोवर्द्ध न अमृतसर। ,, बिहारीलाल वैंकर गुजरानवाला इत्यादि इत्यादि ।



## स्वामी जी की शिष्य-परम्परा के श्रन्थ विद्वान ।

श्री पण्डित बृहस्पितिशास्त्री आचार्य गुरुकुळ वृन्दावन । श्री ., द्विजेन्द्रनाथ सिद्धान्तिशरोमणि आचार्य आर्यसमाज वस्वई ।

श्री ,, विश्वनाथ विद्यालंकार उपाचार्य गुरुकुळ कांगड़ी।

,, , देवशर्मा विद्यालंकार आचार्य गुरुकुल कांगड़ी।

,, ,, इन्द्र विद्यावाचस्पति संपादक अर्जु न।

,, , हरिश्चन्द्र विद्यालंकार—

,, कविरत्न पण्डित हरिशंकर शर्मा संपादक आर्यमित्र आगरा।

,, पालिरत्न पं॰ चन्द्रमणि विद्यालङ्कार, अध्यक्ष भास्करप्रेस, देहराद्न।

श्री जयचन्द्र विद्यावाचस्पति एम॰ ए॰। प्रो॰ मनोरञ्जन एम॰ ए॰ हिन्दृविश्वविद्यालय काशी।

इत्यादि ।









#### गुरुकुलकागड़ी विश्वविद्यालयः हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में ग्रिङ्कित है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै नये पैसे प्रति पुस्तक ग्रितिरिक्त दिनों का ग्रर्थदण्ड लगेगा।

?0000.E.火を1 38,火谷て

A By Siddh

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Diorect By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

